# A TRIENNIAL CATALOGUE OF MANUSCRIPTS.

COLLECTED DURING THE TRIENNIUM

# 1913-14 TO 1915-16

FOR THE

# GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS

BY

#### S. KUPPUSWAMI SASTRI, M.A.,

CURATOR, GOVERNMENT OBJECTAL MANUSCRIPTS LIDRARY AND PROFESSOR OF SANSKRIT AND COMPARATIVE PHILOLOGY, PRESIDENCY COLLEGE, MADRAS.

Prepared under the orders of the Government of Madras.

Volume II. - Part 1. - Sanskrit B.

MADRAS:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS.

1917.

# A TRIENNIAL CATALOGUE OF MANUSCRIPTS.

# 1913-14 TO 1915-16.

# VOLUME II.

## PART I-SANSKRIT-B.

#### R. No. 1330.

Paper.  $11 \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 240. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Rāmasvāmi Šāstri of Virincipuram in the North Arcot district.

Bound in two volumes. Foll. 21b, 23b, 25h, 27, 28, 32a, 41b to 44b, 71a, 73a, 172, 177b to 180b, 186, 187a, 189 to 191a, 106a, 197, 199b, 201, 202a, 212b to 220b, 228b to 225a, 227 to 230, 232 to 237, and 238b are left blank.

# अजितागमः.

#### AJITĀGAMAH.

An Agama work on Saivism dealing with details of ceremonies and festivals connected with the worship of Siva in temples.

Contains Patalas 1 to 62 and the names of these Patalas are given below:—

- १. तन्नावतारः.
- २. शिवस्वरूपविधिः.
- ३. लिङ्गोत्पात्तावादाः.
- **४.** लिङ्गलक्षणम्.
- ९. शिलासंग्रहणम्.
- ६. देशानिर्देशः.

# Beginning:

श्रीमद्गिरितटे रम्ये मन्दरे चारुकन्दरे । देवदानवगन्धर्वदैत्यदिव्याङ्गनाजनैः॥

क् वस्वादित्येश्च रुद्राद्येः सर्वदेवैः समावृतम् । विनयेनाच्युतो गत्वा पृच्छति स्म जगद्गुरुम् ॥

# अच्युत उवाच--

भगवन् देवदेवेश त्रिपुरान्तक शंकर । अजितं नाम यत्तत्रं शिवात्प्राप्तस्त्वया पुरा ॥ तन्ममाचक्ष्व देवेश तस्योत्पत्तिपुरःसरम् । एवमुक्तो महादेवः स्फुरल्लालाटलाचनः ॥ उवाच तन्नं हृष्टात्मा गिरिजापतिरव्ययः । यथाश्रुतं सुशिवादच्युताय महात्मने ॥

# महेश्वर उवाच---

आसीत्पूर्वे हि सर्गादौ व्योमरूपात्पराच्छिवात् । शब्दस्ततोऽक्षरस्तस्माच्छब्दराशिरनुत्तमः ॥

# Colophon:

इत्यजिताख्ये महातन्ने तन्नावतारः प्रथमः॥

#### End:

द्वादशादावसानान्तं ध्वजावस्थानमेव वा । जीणीदिदोषये (षे तं) त्यक्त्वा ध्वजमन्यं निवेशयेत् ॥

# Colophon:

इत्यजिताख्ये महातन्ने विशेषोत्सवपटलः ॥

चैत्रमासविधेयः (या) स्याद्दमना(द् ध्वजस्या)रोहणिकिया । पवित्रं प्रकृतिर्यत्स्यात्तद्नन्तरमुच्यते ॥

वक्राणामग्निजिह्वानां ज्वालानां च निरूपिणाम् । सुष्टिं काम्यविधानेषु प्रसङ्गादिभधीयते ॥ कुण्डमानमुखं त्वाहुर्ह्दहितिभिरीप्सितम् । पश्चिमे शिष्यसंस्कारनित्यहोमी समाचरेत् ॥

#### R. No. 1331.

Paper. 11½ × 9<sup>r</sup> inches. Foll. 72. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. S. Göpālā-cārya of Villiyambākkam in the Chingleput district.

तत्त्वचिन्तामाणिव्याख्या--प्रकाशः.

TATTVACINTĀMAŅIVYĀKHYĀ: PRAKĀŚAḤ.

By Rucidatta. Same work as that described under No. 4013 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII.

Contains the Śabdakhanda incomplete.

# Beginning:

व्यालोलकर्णमाणिकुण्डलकान्तिपूरिकर्मीरिताद्वेगुणगण्डमरी(चि)भाजः । तत्पातु पश्चरारसङ्गरसाहसस्य . . . . . . . म्बकायाः ॥ आलोच्य निखिलं शास्त्रं विचार्य च पुनःपुनः। शब्दतन्त्रप्रकाशोऽयं रुचिदत्तेन तन्यते ॥

उपमानस्य शक्तिश्राह्कत्वेन शब्दोपजीव्यत्वात्तान्निरूपणानन्तरं शब्दो निरूप्यत इत्यत्राह—अथेति। यद्यप्यतिदेशवाक्यसामान्यस्य शब्दसा-मान्यस्य उपमानोपजीव्यत्वं तथापि न सर्वस्य तथात्वम् । End:

भेदस्य विरहमभेदमवगाहते। तदमाने द्वितीयस्य उभयत्रापि च स एवायं गकार इति व्यपदेशः। यत्र तु तद्वृत्तिजात्यविच्छन्नजाति-मत्त्वमन्यत्र भासते तत्त्वयमिति। केचित्तुः

#### R. No. 1332.

Paper.  $12 \times 9\frac{3}{4}$  inches. Foll. 39. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. C. Pattābhi-rāmamūrti of Vizianagaram.

# शाण्डिलचशतसूत्रभाष्यम्.

ŚĀŅDILYAŚATASŪTRABHĀŞYAM.

By Svapnēśvarācārya. Similar to the work described under No. 5150 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Complete in three Adhyayas.

# Beginning:

प्रपद्य परमं देवं श्रीस्वमेश्वरसूरिणा । शाण्डिल्यशतसूत्रीयं भाष्यमाभाष्यतेऽधुना ॥ गोविन्दचरणद्वन्द्वमधुनो महदद्भुतम् । यत्पायिनो न मुद्यन्ति मुद्यन्ति यदपायिनः ॥

जीवानां ब्रह्मभावापितमुंक्तिरिति वक्ष्यते । जीवाश्च ब्रह्मणोऽत्यन्त-माभित्रा इति तेषां संसारिक्षगुणात्मकान्तः करणोपिधिक्यतो न साहिजिकः, रफिटिकस्येव जपादिसान्निधिकृतं लौहित्यादिकम्; स चौपिधिकत्वादेव न ज्ञानेन निवर्तनीयः, किं तु उपाध्यपधेययोरन्यतरहानेन तत्सम्बन्धहानेन वा। न हि निपुणतरदर्शनेनाप्युपाधियोगे रफिटिकलौहित्यभ्रमिनद्यत्तिरित । तथेह न सर्वसत्तास्फुरणात्मनो हानिः सम्भवति।

सर्वसत्ताप्रकाशकतयेति । सर्वमेतिङ्कृतीये तृतीये स्फुटीभविष्यति । तस्मात्पुरुषार्थहेतुत्वाद्धर्मस्येव भक्तेः मीमांसावित्सयेदं सूत्रम् अथातो भक्तिजिज्ञासा । अथेत्यधिकारार्थो नानन्तर्यार्थः ।

# Colophon:

इत्याचार्यस्वभेश्वरविद्वह्ररविराचिते शाण्डिलचशतसूत्रीयभाष्ये प्रथमा-ध्यायस्य प्रथममाह्निकम् ॥

#### End:

प्रलये प्रलयाख्यविकारातिरिक्तस्य विकारस्याभाव एव । संस्कारास्तु सूक्ष्मात्मना तिष्ठन्तीति न कोऽपि देाषः ॥

पर्यवसिता त्रिलक्षणी भक्तिमीमांसा ॥

परिवीतपीतवसनं घनोपमं शतपत्रपत्रसदृशायतेक्षणम् । धृतवेणु रेणुपरमण्डितं गवां हृदि नोऽस्तु कौस्तुभिवभूषणं महः॥ गौडक्ष्मावलये विशारद इति ख्यातादभूद्भूमणेः सर्वोवीपितिसावभौमपद्भाक् प्रज्ञावतामग्रणीः । तस्मादानजलेश्वरो बुधवरस्सेनाधिपः क्ष्माभृतां स्वमेशेन कृतं तदङ्गजनुषा सद्भक्तिमीमांसनम् ॥

# Colophon:

इति श्रीस्वमेश्वरविद्वहरिवरचिते शाण्डिल्यशतसूत्रीये भाष्ये तृतीय-स्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥

समातश्चाध्यायः ॥

समाप्तेयं भाक्तिमीमांसा ॥

विश्वनाथ अच्युतरामेण लिखितम् ॥

#### R. No. 1333.

Paper.  $11 \times 83$  inches. Foll. 218. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. S. Gōpālacārya of Villiyambākam

तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशव्याख्या—तर्कचूडामणिः.

TATTVACINTĀMAŅIPRAKĀŚAVYĀKHYĀ: TARKA-CŪPĀMAŅIH.

By Dharamrājādhvarin, native of Kaņdramāņikkam.

Same work as that described under No. 4102 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII.

Contains up to the Vidhivāda in the Śabdakhanda. It is stated in this manuscript that it has been copied from the manuscript of Dvivēdi Vēnkatācāriyar,

110-A

# Beginning:

अवसरसंगत्या एककार्यत्वसंगत्या वा आसक्तिनिरूपणमभिष्रेत्यासक्ति-लक्षणमुक्तं मणौ--आसक्तिश्चेति । तदनुपपन्नम्, घटेन शुभ्रं जलमाह-रेत्यादावन्याप्त्यापत्तेरित्यत आह—अन्यवधानमिति ।

#### End:

तजन्योति । याजनाद्यत्रोपायत्रयान्विते धनार्जने कृष्याद्युपायान्यस्यार्था-त्रिरासे धनान्तरार्जने तदन्वयनिरासात् तदर्थे तन्त्रं प्रवर्तेतैवेत्यर्थः ॥ Colophon:

इति विधिवादः समाप्तः॥

इति रुचिदत्ताविवरणं धर्मराजाध्वरिविरचितम् ॥

#### R. No. 1334.

Paper. 104×98 inches. Foll. 104. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of Šrīnivāsavaradatātācāriyār of Villiyambākam.

# विकान्तकौरवम्.

#### VIKRĀNTAKAURAVAM.

The plot of this drama is the marriage of Kauravēśvara or Sōmēśvara, son of Sōmaprabha, with Sulōcana, the daughter of the king of Kāśi. By Hastimalla, son of Bhaṭṭāragōvindasvāmin or Gōvindabhaṭṭasvāmin of Śrīvatsagōtra who had five other sons, viz, Kumāra, Satyavākya, Dēvaravallabha, Udayabhūṣaṇa (the elder brothers of the author) and Vardhamāṇa, the author's younger brother.

The author is said to have been honoured by the Pāṇḍya king in hundred eulogistic stanzas in the open assembly for his prowess in having fought with elephants. He was apparently a resident of Dīpaṅguḍi. His father Gōvindabhaṭṭa is traced to Samantabhadra as the remote disciple of the latter thus:

Samantabhadra (author of Tattvārthasūtravyākhyā)

Šivakōti and Śivāyana (disciples)

Vīrasēna (descendant)

Jinasēna (disciple and author of Ādipurāṇa)

Guṇabhadra (disciple)

Govindabhatta (remote disciple and the author's father).

Complete in six Ankas, namely, (१) वाराणसीसंदर्शन, (२) गङ्गा-मज्जन, (३) स्वयंवरयात्रा, (४) कौरवपौरवीय, (५) कौरवपौरवीयसंकेत, (६) कौतुकबन्ध.

# Beginning:

असिमिषमुखा द्वित्येन क्षितौ प्रकटीकृता भरतमिहपः सम्राडचस्यात्मजो भुवनोत्तरः । सुरपमकुटीकोटीनीराजिताङ्किसरोरुहः प्रथमजिनपः श्रेयो भूयो ददातु मुदा सदा ॥

(नान्चन्ते) सूत्रधारः—अलमलमतिप्रसङ्गेन । मारिष इतस्तावत् । (प्रविश्य) परिपार्श्वकः—भाव, अयमस्मि । आज्ञापयत्वार्यः ।

सूत्रधारः — शृणु तावत् । नानादिगन्तवास्तव्यपण्डिताखण्डमण्डल-मण्डितामिमां परिषदं प्रार्थितवानस्मि ।

मारिषः --- किमिति ।

सूत्रधारः — चिराभ्यासपछिविता मदीयनाट्यशास्त्रविद्या सादरावलोक-नेन सफलीकियतामिति ।

सूत्रधारः — (स्मरणमभिनीय) आः, स्मृतम् । अस्ति किल सरस्वती-स्वयंवरवल्लभेन भ्हारगोविन्दस्वामिसूनुना हस्तिमल्लनाम्ना महाकवितल्लजेन विरचितं विकान्तकौरवं नाम रूपकिमिति ।

मारिषः - अपि तादशो हस्तिमञ्जः ?।

सूत्रधार:--

सरस्वत्या देव्याः श्रुतियुगवतंसत्वमयते सुधासधीचीना त्रिजगति यदीया सुभणितिः । कवीन्द्राणां चेतःकुवलयसमुङ्घासनिवधौ शरज्ज्योत्स्वालीलां कलयति मनोहारिरचना ॥

(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) अहो सुलोचनास्वयंवरयात्रामहोत्सवसंदर्शन्य चतुरङ्गबलेन सह वाराणसीं प्रस्थितेन कौरविश्वरेण समानीतस्य तिस्य सुद्धदे। विशारदस्य भूमिकामादाय रङ्गतरङ्ग इत एवाभिवर्तते। तदावामप्य नन्तरकरणीयाय सज्जीभवावः।

(इति निष्कान्तौ) ॥ प्रस्तावना ॥

श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टत्रेमैकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात् । नानाकलाम्बुनिधिपाण्डचमहेश्वरेण श्लोकैः शतैः सदसि सत्कृतवान् वभूव ॥ Colophon:

इति श्रीगोविन्दस्वामिनः सूनुना हस्तिमछेन विरचिते विकान्तकौरवीय-नाटके वाराणसीसंदर्शनं नाम प्रथमोऽङ्काः ॥

#### End:

राजा---

संबन्धमीदृशमवाष्य नवीकृतोऽसावस्मास्वनल्पशुभपिक्करनुमहो वः । माप्तो मनोरथपथाभ्यधिकः प्रमोदो भ्यः प्रियं मम किमस्ति गवेषणीयम्॥ तथाप्येतद्ववतः—

> भूयाद्भृतेषु धर्मप्रकृतिरसुमतां निष्प्रकम्पानुकम्पा धर्म्य पात्रे विस्रष्टचै व्ययनियतिवशादार्जयन्त्वर्थमार्याः ।

संतानस्थापनायै विद्धतु गृहिणः कामखेदापनोदं चेष्टन्तामात्मनीना निरुपिध्युचये मोक्षसौख्योदयाय ॥

महाराजः — एवमस्तु, वयं च संविद्यकाशकौटस्थ्यमयीं मायातिलाङ्घिः नीवापवर्गस्य पदवीं त्रयीमाराधयामहे ॥

(निष्कान्ताः सर्वे)

श्रीमूलसंघव्योमेन्दुर्भारते भावितीर्थकृत् । देशे समन्तभद्राख्ये मुनिर्जीयात्पदर्द्धिकः ॥ तच्वार्थसूत्रव्याख्यानं गन्धहस्तिप्रवर्तकः । स्वामी समन्तभद्रोऽभृदेशो गमनिदेशकः ॥ अवटत्रमरति झिटिति स्फुटपदुवाचारधूर्जिटिरपि । जिह्वावादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषाम् ॥ शिष्यौ तदीयौ शिवकोटिनामा शिवायनः शास्त्रविदां वरेण्यौ । कुत्स्नश्रुतश्रीगुणपादम् छेऽप्यधीतवन्ती भवतः कृतार्थी ॥ तदन्वयेऽभूद्विदुषां वरिष्ठः स्याद्वादिनष्ठः सकलागमज्ञः । श्रीवीरसेनो जनिताकेकश्रीः प्रध्वस्तरागादिसमस्तदोषः ॥ यस्य वाचां प्रसादेन ह्यमेयं भुवनत्रयम् । आसीदष्टाङ्गनैमित्तज्ञानरूपविदां वरम् ॥ तच्छिष्यप्रवरो जातो जिनसेनमुनीश्वरः । यहास्त्रयं पुरोरासीत्पुराणं प्रथमं भावि ॥ तदीयप्रियशिष्योऽभ्दुणभद्रमुनीश्वरः । श्रालाकाः पुरुषा यस्य सूक्तिमिभूषिताः सदा ॥ गुणभद्रगुरोस्तस्य माहात्म्यं केन वर्ण्यते । यस्य वाक्सधया भूमावभिषिक्ता जिनेश्वराः ॥

तिच्छिष्यानुक्रमे याते सङ्ख्येयो विश्वतो सुवि ।
गोविन्दमङ्क इत्यासीत् विद्वान् मिथ्यात्ववर्जितः ॥
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सद्दर्शनान्वितः ।
अनेकान्तमतं तत्त्वं बहु मेने विदां वरः ॥
नन्दनास्तस्य सङ्खाता वर्धिताखिलकोविदाः ।
दक्षिणात्या जयन्त्यत्र स्वर्णयक्षिप्रसादतः ॥
श्रीकुमारकविःसत्यवाक्यो देवरवछमः ।
उद्यद्भषणनामा च हस्तिमछाभिधानकः ॥
वर्धमानकविश्रेति षडभूवन् कवीश्वराः ॥
श्रीमद्दीपङ्गुडीशः कुशलवरचितस्थानपूज्यो वृषेशः
स्याद्वादन्यायचकेश्वरगजवशक् द्वस्तिमछाह्वयन ।
गद्यैः पद्यैः प्रबन्धैनेवरसमिरतैराहतोऽयं जिनेशः
पायान्नः पादपीठस्थलविकटलसलाण्डचमौलिप्रभौधः ॥

# Colophon:

इति श्रीगोविन्दभद्यस्वामिनः सूनुना श्रीकुमारसत्यवाक्यदेवरवछभोद-यभूषणानामार्थिमिश्राणामनुजेन कवेर्वर्धमानस्याय्रजेन कविना हस्तिमछने विरचितं (ते विक्रान्तकौरवीयनाटके) कौतुकबन्धो नाम षष्ठोऽङ्कः ॥

# समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥

## R. No. 1335.

Paper.  $11\frac{1}{8} \times 8\frac{1}{2}$  inches. Foll. 75. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. S. Gōpālā-cārya of Villiyambākkam.

# नयमयुखमालिका.

# NAYAMAYŪKHAMĀLIKĀ.

By Appayadīkṣita. Same work as that described under No. 4908 of the D.C.S. MSS., Vol. X.

From the twenty-fifth Sūtra of the third Pāda of the first Adhyāya to the tenth Sūtra of the second Pāda of the second Adhyāya

# Beginning:

तदुपर्येपि बादरायणः संभवात् ॥ १-३-२५ ॥ मनुष्याधिकारप्र-सङ्गात् देवादीनां ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति नविति विचार्यते । तत्र पूर्वपक्षः—नास्त्यधिकारः शरीररहितानाम्, तेषां ब्रह्मविद्यानुष्ठाने साम-ध्यीभावात् । नच तेषां शरीरवच्चे प्रमाणमस्ति ।

# Colophon:

इति श्रीमद्भारद्वाजकुरुजरुधिकौरतुभश्रीमदद्वैतिवद्याचार्यश्रीविश्व -जिद्याजिश्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनोरप्पयदीक्षितस्य कृतौ चतुर्भतसारे न्यमयू-खमालिकारूये द्वितीयपरिच्छेदे प्रथमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः॥

## End:

सर्वेऽपि ते घर्मा उपपद्यन्ते ब्रह्माणि । तद्वैकल्यं प्रधानादौ ॥ Colophon:

इति श्रीमद्भारद्वाजकुळजलिकोस्तुभश्रीमदद्वैतविद्याचार्यश्रीविश्वजि-द्याजिश्रीरङ्गराजाःवरिवरस्नोरप्पयदीक्षितस्य कृतौ चतुर्मतसारे न्यमयूख-मालिकाख्ये द्वितीयपरिच्छेदे द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रवृत्तेश्च । प्रथमाध्यायप्रातिपादिते ब्रह्मणो । जगत्कारणत्वे प्रधानपरमाणुकारणवादिभिः सांख्यवैशोषिकादिभिः केवलतर्कः मवष्टभ्यापादितानि दूषणानीति प्रथमपादे निराकृतानि ।

समवायिकारणं च त्रसरेणोर्नेव शक्यमनुमानं तु बहुबाधकसद्भा-वात्.

#### R. No. 1336.

Paper. 111×81 inches. Foll. 94. Lines, 21 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in the Central Library, Baroda, in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Bāla Šāstri, son of Gōvinda Šāstri of Vaṭapattana (Baroda?).

# वैखानसश्रौतसूत्रम्.

# VAIKHĀNASAŚRAUTASŪTRAM.

This work deals with the ceremonial rites to be performed in connection with Vedic sacrifices conducted in accordance with the Vaikhānasa school.

Breaks off in the 20th Prasna.

# Beginning:

यस्य चिर (द्विरद) वक्राद्याः ( . . ) विष्वक्तेनं तमाश्रयेः ॥

अथाग्न्याघेयं व्याख्यास्यामो ब्राह्मणो वसन्ते राजन्यो ग्रीष्मे वैदयः शरिद रथकारो वर्षासु सर्वे शिशिर इत्येके । रोहिणीकृत्तिकामृगशिरः-पुनर्वसूत्तरानुराधाश्रवणहस्तविशाखेष्वेकस्मिन् नक्षत्रेऽमावास्यायां पौर्णमा-स्यां वादधीत ।

# Colophon:

प्रथमोऽध्यायः ॥

#### End:

यज्ञे पवमानः सुवर्जन इति अन्येन वोदुम्बरेण तत्स्थाने वसि ष्ठस्यादु खा स्रवन्ति दैवतेषु यस्यानपवृत्तौ यूपमित्येकोनचत्वारिंशत् ॥

# Colophon:

इत्येकोनविंशः प्रश्नः॥

अथ प्रायश्चित्तम् । अथ सौम्यामी यदि दीक्षितोऽनृतं वदेत

पृषदाज्येनैकामाहुतिं जुहुयाद्यत्र तु गृहे मुग्धा स्यातां विस्रष्टेधोः.

#### R. No. 1337.

Paper.  $10\frac{3}{4} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 29. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS of M.R.Ry. Somanatha Śastri of Challapalle in the Kistna district.

तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या--फक्किका.

# TATTVACINTĂMANIVYÁKHYÁ: PHAKKIKÁ.

By Madhurānātha. Same work as that described under No. 4019 of the D.C.S. M.S., Vol. VIII.

Contains the Akānkṣāvāda, of which the beginning is wanting, and the Asattivāda in the Śabdakhanda.

# Beginning:

मित्यादौ घटमित्याद्यानुपूर्वीविशेषाकाङ्क्षानिश्चयरूपविशेषसामग्रीविर-हात् । यथा घटरात्ति कर्मत्वामित्याद्यन्वयबोधाभावः तथा नीलो घट इत्या-दिष्विप तत्तदानुपूर्वीविशेषरूपाकाङ्क्षानिश्चयरूपसामग्रीविरहादेव नोहेश्य-विधेयभावापन्नताहशान्वयबोधः इति चेत्तर्हि नीलो घटोऽस्ति नीलं घटमान-येत्यादौ तादात्म्यसंबन्धेन नीलादेर्घटादावन्वयः कथं स्यात् ।

# Colophon:

इति शब्दपरिच्छेदरहस्ये आकाङ्क्षाप्रन्थरहस्यम् ॥

# End:

तथाच ओदनं पचतीत्यादौ सित तात्पर्यग्रहे यथाकथंचिदुपस्थिता-काशकलायादेव(र)प्यन्वयबोघ एवेत्यर्थोध्याहारपक्ष एव सम्यगित्यवधे-यम् ॥

# Colophon:

आसत्तिग्रन्थवादरहस्यम ॥

## R. No. 1338.

Paper. 102 × 91 inches. Foll. 16. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Yajña Nărā-yaṇa Śāstri of Challapalle in the Kistna district.

तर्कसंग्रहव्याख्या — वाक्यवृत्तिः.

TARKASANGRAHAVYĀKHYĀ: VĀKYAVŖTTIḤ.

This is a commentary on the Tarkasangraha of Annambhatta, which work has been described under No. 4143 of the DC.S. MSS., Vol. VIII.

Complete.

# Beginning:

शिवया सहितं नत्वा शिवमम्बां गुरूनपि । वाक्यवृत्तिं सङ्गहस्य कुरुते बालसिद्धये ॥

ग्रन्थस्य निर्विप्तपरिसमाप्तये कृतं मङ्गलं शिष्यश्चये प्रयोजनाभिषयौ च स्रोकेनाह—निधायेति । हृदि मनसि निधानं स्वविषयकज्ञानजनकत्व-संबन्धेन स्थापनम् । मनसा विश्वेशं ध्यात्वेति भावः । बालानां ग्रहणपूर्वक-धारणयोग्यानाम् ।

#### End:

न्यायनये षोडशपदार्थेषूक्तेष्विप न सप्तत्वहानिरित्याह — सर्वेषामिति । सर्वेषां प्रमाणादीनामित्यर्थः । तथा च काणादन्याययोरिवरोध इति भावः । तदेवाह—काणादेति ।

यदि यामादिरापन्न भवं (वेत्) किमबलाबलम् । गोपिताः कर्त्रपादानकर्माधिकरणिकयाः ॥

# Colophon:

इति वावयवृत्तिस्समाप्ता ॥

## R. No. 1339.

Paper. 103×9½ inches. Foll. 15. Lines, 20 in a page. Děvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of Śrīnivāsa Pāṭrācārya of Kumbakonam.

# अग्निहोत्रसञ्जीविनी.

# AGNIHŌTRASAÑJĪVINĪ.

Deals with the expiatory rites to be performed for mistakes arising in the maintenance of the Vedic sacrificial fire. By Rāmānujācārya, son of Gōpālācārya of Śriśaila family.

Complete in four Paricchēdas.

The author mentions Bhāṣya (Kapardibhāṣya?), Vṛtti (Kauśi-karāma?) and Prayōgavṛtti (Tālavṛntanivāsin's?).

# Beginning:

श्रीमानस्मद्गरुजीयाद्गोपालाचार्यशेखरः । येनाहृताः कतुशते स्वपुरं नास्मरन् सराः ॥ मदीयाः परमाचार्यास्तथा शेषरघृह्रहाः । जीयासुर्येद्यशोवार्धेः सारिण्यः सर्वसिन्धवः ॥ वेदान्तदेशिकगुराश्चिरं विजयतेतराम । यजिहारक्रमासाच भारती लासिकायते ॥ श्रीरामानुजयतिराडङ्गीकुरुतां मयाञ्जलिं रचितम् । यं गत्सानलगरमं विमताल्यनापतङ्गलाय द्राक(?) ।। तिन्त्रिणीमूलरसिकं तेजः किमपि चिन्तये । यस्य पार्श्वकुलस्यन्दिमारन्द . . . सादरी ॥ सेनानाथं नमस्यामि सूत्रवत्याः सहायिनम् । यदाज्ञा ब्रह्मरुद्राधैः शिरस्य स्निगिवोद्यते ॥ श्रीरस्तु मे समृद्धीनामुद्याय द्यानिधिः। यञ्जीला(या व)शः शौरिभक्तदोषान् न बुध्यते ॥ श्रीरङ्गेश्वरमाश्चितैकसलमं श्रीवेङ्कटाद्रीश्वरं कारुण्याम्बुनिधिं नृपं (च) वरदं वात्सल्यवारां निधिम् । सीतावल्लभमार्तरक्षणपरं श्रीशार्ङ्गपाणि सरै-

रीट्यं कोमलविश्वनायकमहं सर्वान् गुरूनसंश्रये ॥

आपस्तम्बमुानें चिरन्तनसदाचारव्यवस्थापकं नत्वान्याचार्यभाष्य . . . . . . . . । गोपालार्यसुतः शतकतुचतुर्वेदीह् रामानुजः प्रायश्चित्तविधिं करोति सुखबोधायामिहोत्रास्पदम् ॥

प्रथमं तावदिमहोत्रपायश्चित्तमुच्यते । प्रणयनकालात्पूर्वे गाईपत्योऽनुगच्छेचेत्तद्भरमना नित्यारणी संस्पृश्य मथित्वा तदायतेने निधाय आहवनीयं प्रणीय तत्र मित्रादिद्वादशाहुतीहुत्वा तमाहवनीयं त्यक्त्वा
विहारकाले यथापूर्वे धृष्टचाधानाद्यमिहोत्रं कुर्यात् । भरमस्पर्श्वमथननिधानापहरणेषु चतुष्वेपि तूष्णीमिति ज्ञेयम् ।

# Colophon:

इति श्रीशैलान्वयसम्भवस्य विद्वच्डामणिचतुर्वेदिशतऋतुगोपाला-चार्यतनूभवस्य रामानुजाचार्यस्य कताविष्ठहोत्रसञ्जीविन्यां प्रथमः परि-च्छेदः समाप्तः ॥

#### End:

न तावदिस्मिन सङ्ग्रहे सर्वाणि प्रायश्चित्तानि साकल्येन प्रतिपाद-यितुं शक्यन्ते, विस्तरप्रसङ्गात् । अतोऽत्रानुक्तमस्पष्टं वा भाये वृत्तौ प्रयोगवृत्तौ वा सम्यग्बोद्धव्यमिति ॥

# Colophon:

इति श्रीशैलान्वयसम्भवस्य शतऋतुचतुर्वेदिगोपालाचार्वतनयस्य रामानुजाचार्यस्य कृताविमहोत्रसङ्गीविन्यां चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः॥ अभिहोत्रसङ्गीविनी समाप्ता॥

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS, of Tangal Rāmasvāmi Šāstri of Virincipuram.

R. No. 1340.

Paper. 105×93 inches. Foll. 24. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī.

Good.

कविकण्ठपाशः—सन्याख्यः.

KAVIKANTHAPĀŚAH WITH COMMENTARY.

A short erotic poem in which a lover describes the physical charms of his belove? in various fanciful ways.

Incomplete.

# Beginning:

लीलावासगृहं गिरिक्षतिकरं लक्ष्मीनिवासास्पदं कोकाह्वादविघातकं परिशशुत्राणप्रवृत्त्यातुरम् । वक्षोजद्वितयं विभाति हरिणीलोलेक्षणे तावकं कान्तावत्करिदन्तवत्कमलवत्काकृत्स्थवत्काकवत् ॥

कोकोल्लासि मदपस्तिसदनं तारागृहारोचितं नानाभोगसमागमाद्यकरणं तालप्रमाणोज्ज्वलम् । वक्षोजद्वितयं विभाति हरिणीलोलेक्षणे तावकं गङ्गावद्वजगण्डवद्गगनवद्गाङ्गयवद्गयवत् ॥

कोकोल्लासि कोकस्य चक्रवाकस्य उल्लासः सौन्दर्यं सोऽस्यास्तीति कोकोल्लासि । 'उत्साहकान्त्थोरुल्लासः ' इति टीकासर्वस्य । गङ्गापक्षे कोकमुल्लासयत्यानन्दयतीति कोकोल्लासि[नि] गङ्गायाः चक्रवाकस्थानत्वेन तदुल्लासकत्वं सम्भवति ।

## End:

वीणालाबुसदृग्दिवाकरकरैः सत्स्पर्शनैः पावनै-रप्यस्पृष्टमलभ्य . . मनिशं गुर्वक्षरं निर्मलम् । वक्षोजद्वितयं विभाति हरिणीलोलेक्षणे तावकं वाणीवद्वनराजिवद्वलयवद्वागीशवद्वारिवत् ॥

वीणालाबुसहक् वीणाया वरुकरुयाः (वल्लक्याः) अलाब्वोः तम्बी-

फलयोः सहक् समानम् । . . . . . . . . त्यमरः । वाणीपक्षे . . . . . सङ्करुपे स्यन्दनपथेन्द्राध्याने निवारणे इति रत्नमाला ।

विष्वग्भारतमालयं • नवसुघारूपं सदागौरवं नालीके क्रितगौरवं नखरमूश्रीकल्पितालेपनम् । वक्षोजद्वितयं विभाति हरिणिलोलेक्षणे तावकं क्षोणीवत्क्षणदेशवत्क्षतजवत्क्षीणात्मवत्क्षान्तिवत् ॥

#### R. No. 1341.

Paper. 10½×9½ inches. Foll. 40. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry M. Rāma-krṣṇakavi of Vanaparty.

# अहतसिद्धान्तविद्यातनम्.

# ADVAITASIDDHĀNTAVIDYŌTANAM.

A treatise in support of the Advaita school of Vēdānta. It refutes the doctrines of the Nyāya school of philosophy in regard to illusory appearances. By Brahmānandasarasvatī, the author of the commentary on the Advaitasiddhi and of the Candrikā.

Contains the Anirvacanīyatāvādārtha; complete.

# Beginning:

सदनन्तचिदानन्दे जगती यत्र जायते । रजतादीव शुक्त्यादौ तदेवाहं परा गतिः ॥

ननु इदं रजतमिति प्रतीत्यन्यथानुपपच्या विषयापेक्षायामपि न तद्नुवृच्यपेक्षते देशान्तरीयस्यैव विषयव्याभिचारादित्याशङ्कते—नन्विति । अमस्थल इति ।

End:
प्रारब्धभोगोपयुक्तप्रपश्चस्य सन्वेऽप्यमे तदसत्तायां तन्वप्रमायास्तस्वाज्ञानतत्प्रयुक्तपूर्वानवस्थाननियतत्वादिति दिक् ॥

# Colophon:

इत्यद्वैतसिद्धान्तविद्योतने परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीब्रह्मानन्दसरस्वती-

विरचितः अनिर्वचनीयवादार्थः समाप्तः ॥

श्रीब्रह्मानन्दसरस्वतीविरचितः अद्वैतवादार्थः समाप्तः ॥

#### R. No. 1342.

Paper. 10<sup>5</sup> × 9½ inches. Foll. 11. Lines, 20 in a page. Dēva-

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Cinnasvāmi Šāstri of Mylapore.

# भस्मोद्धूलनवादाविलः.

# BHASMÖDDHÜLANAVĀDĀVALIḤ.

A discussion showing that smearing the body with the holy ashes, which is said to be a preliminary ceremony in connection with the Pāśupatavidyā inculcated in the Atharvaśirōpaniṣad, is not restricted to that Vidyā alone, but is general in character and has to be observed in connection with all kinds of Brahmavidyā. The work is attributed to Appayadīkṣita.

Complete.

# Beginning:

विष्णुभागवता मन्यन्ते — अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा विमृज्य अङ्गानि संस्पृशेत् व्रतमेतत् पाशुपतं पशुपाश्चिमोक्षाय इत्यथर्वशिरिस पाशुपतविद्याप्रकरणे समाम्नातं भस्मोद्ध्रुक्तं प्रकरणवशात् तन्मात्राङ्गम्, न तु सकलब्बह्मविद्याङ्गम्। निह पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयादिति वैश्वानर-विद्याप्रकरणे समाम्नातमातिथिभोजनं सकलब्बह्मविद्याङ्गमिति सेद्धान्तिकी मर्योदा।

तत्रेयं सैद्धान्तिकी प्रथमा कद्या—अग्निरित्यादिमन्त्रविधेयं भस्मो-द्भूलनं सकलब्रह्मविद्याङ्गम्, विद्याङ्गत्वे सति सकलब्रह्मविद्यापेक्षितोपकार-जनकत्वात्।

#### End:

तस्य मुक्तिफलकत्वस्य विद्यादारा समर्थनीयत्वात् तस्यां विद्या-विशेषानुक्रमणाभावात् विनिगमनाविरहेण सर्वासां ब्रह्मविद्यानां द्वारत्वेन निवेशनात् ॥

# Colophon:

इत्युद्धलनत्रिपुण्ड्योः सकलब्रह्मविद्याङ्गत्वसमर्थनो वादः ॥

#### R. No. 1343.

Paper. 11 × 87 inches. Foll. 82. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from's MS. of M.R.Ry. Sthalasayi Ayyangar of Agaram, a village in the Chingleput district.

# (a) भगवत्प्रतिष्ठाविधिः.

# BHAGAVATPRATISTHĀVIDHIH.

Foll. 1a-20a.

Similar to the work described under No. 5328 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Complete; as found in the Tantrika portion of the Panearatragama.

# Beginning:

पाचरात्रे तान्त्रिकप्रकारेण विष्णुप्रतिष्ठाप्रयोग उच्यते— वन्दे विष्णुं जगद्योनिं पीतकौशेयवाससम्। चतुर्भुजं विशालाक्षं श्रीदेव्या सह संयुतम्॥

अथादौ कर्ताचार्यादीनमुं विष्णुप्रतिष्ठामहोत्सवं यूयं कारयध्वमिति विज्ञाप्य तैः सह मङ्गलस्नानं कृत्वा यस्मिन् दिने प्रतिष्ठा कार्या तस्य पूर्वदिने सायन्त(न्दि)ने शास्त्रोक्तनिर्मितदेवालयादीनलंकत्य यागमण्डदे रङ्गवल्लचादि कृत्वा अष्टदलपद्मं विलिख्य शालिना विकीर्य पालिकादीन्या-साद्य वस्त्रमालिकालंकृतं खनित्रमादाय श्रामस्योदीच्यां वस्मीकभूमिमा-साद्य ।

#### End:

स्वर्णशलाकया मन्त्ररतोच्चारणं कुर्वन् नयनोन्मीलनं कृत्वा पुरुष-स्क्तिविधानेनाभिषिच्य वस्त्रादिभिरलंकृत्य ध्यायामीत्यादिषोडशोपचारान् कृत्वा मुद्गान्नं निवेद्य नीराजनं दत्वा आचार्यादीन् संपूज्य ब्राह्मणान् भोजयेत्। गृष्टिधेन्वादिकमाचार्याय दातन्यम्।।

# Colophon:

इति श्रीपाश्चरात्रोक्तप्रकारेण भगवत्प्रतिष्ठाविधिः समाप्तः ॥ चलने चामिदाहे च चिरलुप्ते च पूजने। पुनः प्रातिष्ठा कर्तव्या शास्त्रोक्तेन विधानतः॥

# (b) भगवद्विवाहप्रयोगः.

BHAGAVADVIVĀHAPRAYÖGAḤ.

Foll. 20b-41a.

On details of procedure to be observed in connection with the festival celebrating the marriage of God Visnu with Goddess Laksmī in Visnu temples.

Complete; as found in the Bharadvājasamhitā of the Pāñca-rātrāgama.

# Beginning:

पाश्वरात्रतान्त्रिकप्रकारेण भगवद्विवाहप्रयोग उच्यते—

शुक्काम्बरघरं (. . . ) विद्योपशान्तये॥ अथैकादश्यां प्रातः राचार्यादयो नित्यकमीदिकं निर्वर्त्य देवालयं गत्वा ध्रुवादीनभिषिच्यालं । कृत्य यागमण्डपे नवधान्यादीन्यासाद्य सायंतनसमये तत्र यागिबम्बं निनीय तदेव लग्नादिकं पठित्वा श्रामदेवताभ्यः कुलदेवताभ्यो महा . . नेभ्यो नम इत्युक्त्वा श्राणानायम्य अस्तु श्रीभूमिनीलासिहत-श्रीमन्नारायणस्य तिरुक्कल्याणमहोत्सवं करिष्यमाणः

भगवतो बलेनेत्यादि शुभमित्यन्तं भगवत्पुण्याहं वाचयेत्। End:

स्पृष्टास्पृष्टिनिवृच्यर्थे पुष्पयागमहोत्सवं करिष्ये इति संकरूप्य तत्र देवस्य द्वादशाराधनद्वादशनैवेद्यप्रवन्धपठनादिकं कुर्यात् ॥

# Colophon:

इति श्रीपाश्चरात्रे <u>भरद्वाजसंहितोक्तप्रकारेण भगवदिवाहान</u>ुक्रमाणिका समाप्ता ॥

प्रज्वाल्य पश्चिमे कुण्डे द्वादशाक्षरविद्यया । प्रस्थमघीषिकं चाज्यं वा (हुत्वा) पूर्वमुखे गुरुः ॥ द्वादशाक्षरमन्त्रेण पूर्णसुस्वरमुचरन् । नासिकापुटमुद्धृत्य जुहुयात्साधकोत्तमः ॥

# (e) भारद्वाजसंहिता. BHĀRADVĀJASAMHITĀ.

Foll. 41a-55a.

Same work as that described under No. 5331 of the D.C.S. MSS., Vol. XI. The names of the one hundred and eight Tantras of the Pañcaratragama are mentioned in the extract from the beginning given below.

Beaks off in the eleventh Adhyāya. The headings of the Adhyāyas contained in this MS. are given below.

#### R. NUMBER 1343.

- १. अष्टोत्तरशतसंहिताकथनम्.
- २. पाञ्चरात्रोत्पत्तिकथनम्.
- ३, विष्णुस्थापनकमकथनम्.
- ४. अङ्करारोपणम्.
- ५. धान्याधिवासकथनम्.
- ६. मूर्तिहोमकथनम्.

- ७. भगवद्विवाहानुक्रमणिकाः
- ८. विमानगोपुरादिप्रतिष्ठा.
- ९. नित्यार्चनविधिः.
- १० शतसहस्रतुलसीकल्पः
- ११. गोपुरमण्डपादिप्रतिष्ठाप्रयो गः.

# Beginning:

मेरुपृष्ठे सुखासीनं भरद्वाजं द्विजोत्तमम् । वेदवेदान्ततत्त्वज्ञमात्मज्ञानपरायणम् । विनयेनोपसंगम्य कण्वो नाम महानृषिः । प्रणम्य शिरसा भूमौ पप्रच्छेदं जगत्पतिम् ॥

## कण्वः---

भरद्वाज महाप्राज श्रुतिपूर्व मयानघ ।
न श्रुतं पाश्चरात्राख्यं शास्त्रं विष्णुमृखोद्गतम् ॥
तच्छास्त्रं विस्तरेणैव वक्तुमहीस मेऽनघ ।

# भरद्वाजः--

साधु पृष्टं महाप्राज्ञ कण्व वेदविदां वर । अष्टोत्तरप्रभेदेन पाश्चरात्रं श्रुतं मया ॥ सनत्कुमारेण मया गदितं बदराश्रमे । तत्ते वक्ष्यामि संक्षेपाच्छृणुष्व द्विजसत्तम ॥

# कण्वः---

कथंभेदानि तन्त्राणां नामघेयं कथं भवेत् । वक्तमईसि विप्रभे यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥

## भरद्वाजः---

आचार्या वहवो जेयास्तन्ताणां च पृथक् पृथक् । तस्माद्भेदा बहु प्रोक्ता नामधेयाः(यं) प्रवक्ष्यते ॥ भाद्यं सनत्कुमारं च चतुर्मूर्तिश्र शाश्वता । नारदेश्वरकापिलं वाराहं शौनकं तथा। पद्मपुष्करहैरण्यं पाराशर्यं नृकेसरी 👃 काश्यपागस्त्यकपिलयाज्ञवल्क्यात्रिसंभवाः ॥ विष्णुसिद्धान्ततिलकजयासाच्वतसंहिताः । पुष्कर(श्र)महालक्ष्मीकुशलानन्दपावनाः ॥ गार्ये बोधायनं तन्त्रमानन्दाख्यं च शाश्वतम् । पश्चप्रश्नं श्रियः प्रश्नं प्रह्वादं नलकूबरम् ॥ मौद्रलमौ(श्रो)शनं तन्त्रं मार्कण्डेयमतः प्रम् । मायावैभवविन्यासं वाासिष्ठं जैमिनं तथा ॥ नारायणं च ब्रह्मोक्तं वैखानसमतः परम् । वीरमाङ्गळिकं चैव तथाच परमेश्वरम् ॥ जयोत्तरंव(च)शालस्यं मारीचं च तथोत्तरम्। पञ्चतत्त्वं महाज्ञानं वैजयन्तं च पैप्पलम् ॥ विष्वक्सेनं तथा ताक्ष्यं वाल्मीकं मूमिसंहिता। सनत्कन्दं सनन्दं च विश्वामित्रं तथाङ्गिरम् ॥ ऐन्द्रं दूर्वासतन्त्रं च कौनेरं वारुणं तथा। पावकं पावनं चैव याम्यं च वसुसंहिता॥ मुद्रलं रोमशं चैव मैत्रेयं मत्स्यमेव च। ब्रह्माण्डं वापि कौमारं पद्मं कूमी तथैव च ॥

वामनं पुरुषं छैङ्कं शातातपमतः परम् ।

दत्तात्रेयं तथा ज्ञेयं भारद्वाजं च गौतमम् ॥

मुकुन्दं जामदश्चयं च वामदेवं सुबोधिकम् ।

मेरुगङ्का च सत्योक्तं गान्धवं गणसंदिता ॥

नारदोत्तरविज्ञानं गजेन्द्रमनुसंदिता ।

पुलुस्त्यं पुलुहं तन्त्रं मायातन्त्रमतः परम् ॥

विह्मेन्द्रं महातन्त्रं पुरुषोत्तममेव च ।

एतानि नामधेयानि अष्टोत्तरशतानि च ॥

एवं सनत्कुमारेण कीर्तितं विप्रसत्तम ।

Colophon:

. इति श्रीपा≋रात्रे भरद्वाजसंहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥

End:

एवमुक्त्वा जगामाशु भरद्वाजो महामुनिः । आश्रमं स्वं श्रिया जुष्टमाश्रितश्रमनाशनम् ॥

Colophon:

इति श्रीपाश्वरात्रे भरद्वाजसंहितायां शतसहस्रतुलसीकरुपं नाम दश-

मोऽध्यायः॥

घ्रुवं तु ग्रामरक्षार्थमर्चनार्थं तु कौतुकम् । स्नानार्थं स्नपनं प्रोक्तमुत्सवं चोत्सवार्थकम् ॥

रथस्य गोपुरादीनां वाइनानां द्विजोत्तम । भङ्गे वा पतने वापि शान्तिहोमं समाचरेत् ॥

(d) देवताप्रतिष्ठाविधिः. DĒVATĀPRATIŞŢHĀVIDHIḤ. Foll 55a-56b. Similar to the work described under No. 3704 of the D.C.S. MSS., Vol. VII.

Complete.

# Beginning:

अधुना सर्वदेवानां प्रतिष्ठाविधिवक्ष्य(रुच्य)ते ।

सा चोदनगये(गयने) शुद्धा इति शास्त्रे प्रतीयते॥

कुर्यानान्दीमुखश्राद्धं स्वस्तिवाचनपूर्वकम् । अङ्करारोपणं कुर्यात् त्वमेव इति छण्वताम् ॥

#### Ind:

युक्तेन विधिनानेन कारयेत् स्नापनं यथा ।

**अस्य यज्ञफलपाप्तिः सुखं चास्य सदा भवेत् ॥** 

## Colophon:

इति बेाघायनोक्तदेवतामतिष्ठा समाप्ता ॥

# (४) प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः.

PRĀŅAPRATIŞŢHĀMANTRAḤ.

Foll. 57a-58a.

Same work as that described under No. 6682 of the D.C.S.

MSS., Vol. XIII, but with the addition of following stanzas.

Complete.

## End:

एवमात्मनि क . . . वा पश्राचामुख्य एव च ।

प्रतिष्ठादिषु देवानां मन्त्रादिषु तथैव च॥

स्पृष्टा च मनुमन्त्रेण अष्टोत्तरसहस्रकम् ।

अष्टोत्तरशतं वापि अष्टाविंशतिमेव वा ॥

प्राणप्रतिष्ठां कृत्वैव पश्चक्रमीण कारगेत् ॥

# ·Colophon:

इति प्राणप्रतिष्ठाविधिः संपूर्णः ॥

(1) संप्रोक्षणविधिः

SAMPROKSANAVIDHIH.

Foll. 58a-59a.

Similar to the work described under No. 5400 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Complete.

# Beginning:

संप्रोक्षणविधिं वक्ष्ये विष्णुसांनिध्यकारणम् । शुद्धस्पृष्टे शुना स्पृष्टे प्रसवे मरणेऽपि वा ॥ रजस्वलापवेशे वा सिक्ते वर्षजलैरपि ।

पुनः संप्रोक्षयेद्धिम्बं न प्रतिष्ठां समाचरेत् ।

#### End:

गोभूतिलहिरण्याचैराचार्यं पूजयेद्वहु । कलशान स्थापयत्पश्चाद्वाद्याणान् भोजयेत्ततः ॥

# Colophon:

-इति श्रीपराशरोक्तः संप्रोक्षणाविधिः संपूर्णः ॥

# (9) नित्यार्चनविधिः

NITYARCANAVIDHIH.

Foll. 59a-66b.

Similar to the work described under No. 5325 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Complete.

# Beginning:

प्राणानायम्य विध्युक्तप्रकारेण स्वस्तिपुण्याहवाचनं कृत्वा ब्राह्मे सुहूर्ते उत्थाय अर्चकः स्नानादिकं कृत्वा देवागारं प्रणम्य कवाटोद्वाटनं कृत्वा स्व-र्णकलक्षेन शुद्धोदकं नियत्वा देवस्य पुरत उपविश्य प्राणानायम्य संकल्प्य। End:

ततः श्रीमदृष्टाक्षरन्यासं कृत्वा ततः नित्यप्रकारवत् पर्येङ्कासनार्थे (न्तं) तिरुवाराधनं कुर्यात् ॥

# (h) विष्णुभक्तप्रतिष्ठाविधिः.

VIŞNUBHAKTAPRATIŞTHAVIDHIH.

Foll. 67a-72b.

Similar to the work described under No. 5322 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Complete; as found in the Pāñcarātrāgama.

# Beginning:

सरोभूतमहायोगिभक्तिसारपराङ्कुशकुलशेखरभट्टनाथभक्ताङ्किरेणुयोगि -

# वाहनपरकालमधुरकविगोदारामानुजाचार्याणां प्रतिष्ठाविधिं वक्ष्ये—

भगवन्मिन्दरात्पुरतः योगमण्डपं तन्मध्ये शयनवेदिकां तस्राच्या-मिक्कुण्डं च कुर्यात् । तत्सदनं वितानरङ्गवछीतोरणादिभिरलंकृत्य आचार्यो यजमानेन सार्षं नद्यादिकं गत्वा स्वसूत्रोक्तविधिना स्नात्वा

भक्तजनप्रतिष्ठाकर्मणि आचार्य त्वां वृणे इति आचार्यादिवरणं कुर्यात् । End:

एवं प्रत्यहं श्रीभूमिनीछासमेतस्य भगवतः तङ्कानामाराधनं कुर्यात् ॥

# Colophon:

इति श्रीपाञ्चरात्रागमप्रकारसंग्रह (हे) भक्तप्रतिष्ठाविधिः समाप्तः ।। Foll. 726—74a contain a portion of भूत्रुद्धिमन्त्र, which is

Foll. 72b—74a contain a portion of भ्तशुद्धमन्त्र, which is described under No. 6838 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

# (i) भगवत्प्रतिष्ठाविधिः.

BHAGAVATPRATIŞTHĀVIDHIH.

Foll. 74a-82a. Fol. 82b is left blank.

Similar to the work described under No. 5328 of the D.C.S. MSS., Vol. XI. As taught by Vasistha.

Complete.

# Beginning:

ऋषय ऊचुः---

भगवन् श्रोतुमिच्छामो हरिसंस्थापनकियाम् । कस्मिन् काले च कर्तव्यं विधिना केन सत्तम ॥

# वसिष्ठः---

हरिसंस्थापनविधिं वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः । यत्कर्तव्यं द्विजैस्तत्र तच्छृणुध्वमशेषतः ॥ सालग्रामशिलायां तु कर्तव्यं विग्रहं हरेः । पुण्यतीर्थे शुभे क्षेत्रे पुण्यपर्वतमस्तके ॥

एकाद्स्यां ग्रुक्कपक्षे हाद्स्यां श्रवणेऽपि वा । रोहिण्यां मन्द्वारे तु तथैवादितिमे ग्रुमे ।।

#### End:

विश्वभुजे नमः । सर्वभुजे नमः । आत्मने नमः । इति होमान्ते बर्लि दद्यात् ॥

#### R. No. 1344.

Paper.  $11\frac{1}{4} \times 8\frac{7}{8}$  inches. Foll. 71. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Tiru Śrīnivāsavarada Tātācāriya of Villiyambākkam.

# तन्त्रविलासः.

## TANTRAVILĀSAḤ.

By Laksmanarya. Same work as that described under No. 4416 of the D.C.S. MSS., Vol. IX.

Complete.

## End:

अश्व ताम्यो न दद्यादित्यर्थो विवक्ष्येत ततः शास्त्रप्राप्तानिषेधे विकल्पा-पत्तिरित्यलमितिवस्तरणे । विशिष्टभावनान्तरविधिपक्षस्तु दक्षेन्द्रियकामा -धिक्<sup>र</sup>णेऽस्माभिर्निरस्त इति नेह प्रपञ्च्यते इति दिक् ॥

> भभ्युद्येष्ट्राधिकरणे सिद्धान्तः स्थापितः पुरा न्यायैः । भूयः स एव बहुको विश्वक्रितो लक्ष्मणार्यधीरेण ॥

# Colophon:

तन्त्रविलासः समाप्तः ॥ अधिकरणषट्कभङ्गः ॥

# कौशिकान्वयसम्भूतकृष्णेनाशु शुभात्मना । भङ्गोऽधिकरणषट्कस्यालेखि वादार्थमात्मनः ॥

#### R. No. 1345.

Paper.  $12 \times 9\frac{3}{4}$  inches. Foll. 75. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. S. Gōpālā-cārya of Villiyambākkam.

# बाधबुद्धिप्रतिबन्धकतारहस्यम्.

BĀDHABUDDHIPRATIBANDHAKATĀRAHASYAM.

Foll. 1a-67a. Foll. 67b and 68 are left blank.

A minor treatise in Sanskrit logic dealing specially with the manner in which a knowledge of Bādha (negation of Sādhya in Pakṣa) prevents a proper syllogistic inference. By Gadādhara-bhaṭṭa.

Complete.

# Beginning:

सर्धामतावच्छेदककविशिष्टवुद्धौ समानधीमतावच्छेदककग्राह्याभावित-श्चयो विरोधीति तदभावोऽपि हेतुः । तादशबुद्धोश्च तद्धमीविच्छन्नविशे-ण्यतानिरूपिततत्सम्बन्धाविच्छन्नतद्धमीविच्छन्नप्रकारताशाि छौिकिकान्यदो -षविशेषाजन्यबुद्धित्वतद्धमीविच्छन्नविशेष्यतानिरूपितविशेषणतााविशेषसम्ब -न्याविच्छन्नतत्सम्बन्धाविच्छन्नतद्धमीविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावप्रकारकि -णीयत्वाभ्यां प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावः ॥

#### End:

घटवान्विद्दमानित्याकारकशाब्दबोधानुरोधेन विशेष्यतावच्छेदककोटि-प्रविष्ठघटत्वादिनिष्ठप्रत्यासच्या क्रुसहेतुकतथाविधयोग्यताज्ञानादिना फल-जनने उक्तव्यापकतासम्बन्धेन ऋसहेतुताकविद्दित्वादिभेदस्य सहकारितयैवोप-पत्तिरिति दिक् ॥

# Colophon:

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायगदाधरमद्याचार्यचक्रवार्त्तिविरचिते बाध्बुद्धि-प्रतिबन्धकतारहस्यं सम्पूर्णम् ॥

#### R. No. 1346.

Paper. 11×8; inches. Foll. 47. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a paper MS. of M.R.Ry. M. Rāmakṛṣṇakavi of Vanaparti.

# वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली.

#### VĒDĀNTASIDDHĀNTAMUKTĀVALĪ.

By Prakāśānanda, pupil of Jñānānanda and Guru of Nānādīkṣita. Same work as that noticed under No. 2331 on page 746 of the India Office Library Catalogue.

Complete.

# Beginning:

अदृष्टाद्वयमानन्दमात्मानं ज्योतिरव्ययम् । विनिश्चित्य श्रुतेः साक्षाच्यक्तिस्तत्राभिर्धायते ॥

तत्रादौ मङ्गळं क्र(त)चानुस्मरणरूपं सूचयन् अभिधेयप्रयोजने साक्षास्रतिपाद्य कर्तव्यं प्रतिजानीते —अदृष्टेत्यादिना । आत्मानमुक्त-विशेषणचतुष्ट्यविशिष्टं श्रुतितोऽपरोक्षीकृत्य तत्रोक्तविशेषणचतुष्टय-विशिष्टे आत्मिन युक्तिश्रुत्यनुमाहकस्तर्कोऽभिधीयत इत्यन्वयः ।

#### End:

तथा कुलपवित्रहेतुत्वमपि ब्रह्मविदा पट्यते---

कुलं पवित्रं जननी कृतार्थी सर्वेद्वा(वी घ)रा पण्यवती च तेन । अपारसंवित्सुखसागरे ऽस्मिन् नीलं(लीनं) परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

तस्माद्यश्रोक्तब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन कृतकृत्यो भवतीति नात्र विव-दितव्यम् ।

इति गुणिना मुनिना यतता स्वबुद्धातिशुद्धये (विमला) । रचिता प्रकाशयतिना सिद्धान्तमुक्तावली मौक्तिकश्लेणिः । अद्वैतानन्दसन्दोहसत्यज्ञानादिरुक्षणा ।
नारायणसमासक्ता य(म)या सापन्यदृषिता ॥
शृणु प्रकाशवरि(गदि)त[ा]महैतं तिमिरापहम् ।
वादीभकुम्भनिर्भेदिसंहदंष्ट्राधरी(वदी)क्षताम् ॥
वेदान्तसारसर्वस्वमज्ञेयमधुनातनैः ।
अशेषेण मयोक्तं तत्पुरुषोत्तमयत्नतः ॥
स्नातं तेन समस्ततीर्थसिन्छे सर्वापि दत्तावनी
यज्ञानां च कृतं सहस्रमित्नां देवाश्च सम्पूजिताः ।
संसाराच समुद्भृताः स्विपतरस्त्रेन्छोक्यपूज्योऽप्यसौ
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमि स्थैर्थ मनः प्रामुयात् ॥

# Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीज्ञानानन्दपूज्यपाद्शिष्यश्री-प्रकाशानन्दविरचिता सिद्धान्तमुक्तावली समाप्ता ॥ इदं स्वर्णपुरीमठीयं पुस्तकम् ॥

## R. No. 1347.

Paper.  $11\frac{1}{8} \times 8\frac{7}{8}$  inches. Foll. 39. Lines, 17 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Sivarāma Sāstri of Trichinopoly.

# प्रयोगदीपिका.

## PRAYŌGADĪPIKĀ.

On details of ritualistic procedure to be observed in relation to a person after his death according to Āpastamba.

Breaks off in the fourth Khanda.

# Beginning:

(पुनर्नः पा)हि विश्वतः स्वाहा—अमये अभ्य(ावर्तिन इदम्) । विश्वप्सिया विश्वतस्परि स्वाहा—अमये भभ्यावर्तिन इदम् । तूर्णी पुनः परिषिच्य प्रेतौ च . . . . . . . मेव जुहुयात् । तथैव सूत्रम्—अथ यदि सायं हुतेऽभिहोत्रे पृथक् प्रकृष्य प्रातरिम-होत्रं जुहुयात् इति ।

प्रजापतिः प्रीयतामिति पुण्याहं वाचियत्वा शान्तिहोमाग्नौ दीपमा-दीप्य गृहानानयन्तीति छोकाचारः ॥

# Colophon:

इति प्रयोगदीपिकायां दशाहिवधौ तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ अथ चतर्थः खण्डः ।

एकोद्दिष्टप्रयोगः ---

एकोदिष्टे नामौ करणं नाभिश्रवणं न दैवं न स्वधा ।

## End:

उत्तिष्ठ पितरः अनुगच्छन्तु विश्वेदेंवैः सह तूष्णीमेक्षणं जयादिहोम-शेषं समापयेत् । ओं शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥

# आपस्तम्बकारिका--

प्रणीतिरर्ध्यगुद्धिश्र विधिवृतसमित्पदोः । क्षालनं वरणं चेध्ममुखमावाहनं तथा ॥ अर्घ्यदानमलङ्कारः पितृहोमो यमाहुतिः । तत स्विष्टकृतं कृत्वा उपस्थानाच पूर्ववत् ॥

# R. No. 1348.

Paper.  $11\frac{1}{8} \times 8\frac{1}{4}$  inches. Foll. 44. Lines, 20 in a page. Telugn. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Mārkaņdēya Śarma of Guntur.

नलहरिश्रन्द्रीयम्—सन्याख्यानम्

NALAHARIŚCANDRĪYAM WITH COMMENTARY.

A work dealing with the leading incidents in the life of Nala and Hariscandra. If the stanzas of this work are read in their natural order they describe the life of Nala, while if read in the reverse order they give a description of the life of Hariscandra. The author, as usual in such classes of works, takes care to add a commentary of his own.

Complete.

# Beginning:

श्रीमानेष हरिश्चन्द्रः प्रतापे यशसां भरे । सदा नलो विधुर्जीयादवनेरवने ऽपि च ॥

व्या—श्रीमान् भाग्यवान् प्रतापे पराक्रमे हरिः सूर्यः यशसां भरे चन्द्रः । अवनेः मून्याः अवने रक्षणे विधुरपि च विष्णुश्च एष नलः नलाख्यो महाराजः सदा जीयात् सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् । हरिश्चनद्रपक्षे तु श्रीमान् प्रतापेऽनलः अग्निः । यशसां भरे अवनेरवने च विधुश्चनद्र इन्द्रश्च विष्णुश्च ।

> निजमोऽतिप्रजारागी नलोऽच्छस्सदमोऽजिन । यः श्रियश्रनद्र इन्द्रश्र गोप्ता गोरसर्वपृरिह ॥

आनुरुम्ये नले राजा बम्बेत्यर्थ प्रातिलोम्ये हरिश्चन्द्रो बम्-वेत्यर्भ च प्रतिपादयन्तं श्लोकमाह । निजा नित्या मा लक्ष्मीर्यस्य नि-जमः । स्वके नित्ये निजं त्रिषु—इत्यमरः । अतिप्रजारागी अत्यन्तं प्रजासु रागी । अच्छः निर्मलः सदमः इन्द्रियनिग्रहवान् दम इन्द्रिय-निग्रह इत्यर्थः । नलः नलाल्यो महाराजः अजनि बम्ब ।

प्रातिलोम्ये तु

हरिपूर्वस्स गोप्ता गोश्रन्द्र इन्द्रश्चयिः । निजमोदस्सच्छलोनगी राजाप्रतिमोऽजनि ॥ गोः भूमेः स्वर्गस्य च गोप्ता रक्षकः श्रियः साम्राज्यस्य चयः प्राकारभूतः वासस्थान(म्) इत्यर्थः ; 'स्याचयो वप्रमिश्वयाम् , इत्यमरः । अत एव इन्द्रः इन्द्रसमानः , अग्निमीणवक इतिवत् । निजमोदः नित्यानन्दवान् । सच्छलोनगीः सत् सत्यरूपं छलेन वचनया ऊना रिक्ता गीवीणी यस्य सः सच्छलोनगीः । अप्रतिमः निस्तुलः । हरिपूर्वः चन्द्रः हरिश्रन्द्राख्य इत्यर्थः सः प्रसिद्धः राजा अजनि वभ्व ।

#### End:

अथ प्रतिपादमानुलोम्यप्रातिलोम्ययोरेकस्वपत्वमापन्न(म्) एकस्मिन् स्रोके श्रेषमहिम्रा उभाविप राजानौ सुखं प्राप्तवन्तौ इत्यर्थे प्रतिपादयन्त-माह—

> ठीठाकरो मध्यमठोकराठी त्यागी सुखी मुग्धमुखी सुगीत्या । सभाप्रयानङ्गनयाप्रभास सहासया तत्र तया सहास ॥

# R. No. 1349.

Paper. 11½×9¾ inches. Foll. 57. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914–15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Śrīnivāsapātrācārya of Kumbakonam.

# यतिधर्मः.

# YATIDHARMAH.

This treatise, after authoritatively pointing out at what stage of life a twice-born may become a Sannyāsin, lays down his duties and conduct after embracing that order.

Incomplete.

# Beginning:

वादिद्विपशिरोभङ्गपश्चाननपराक्रमः । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यो वेदान्तगुरुरेघताम् ॥ अत्र यतिधमसमुचयात् सुखमहणार्थं मुख्यप्रयोगोऽत्र लिख्यते । अधिकारिदशानिरूपणम्—वनवासादूर्ध्वमेव पारिव्रज्यं न ब्रह्मचर्यादि-त्येके । तथा च मनुः—

> ऋणानि त्रीन(ण्य)पाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनुपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यघः ॥ इति ।

End:

मध्ये भिक्षां करोत्येष प्राजापत्यद्वयं चरेत् ।

इति बोधायनः ।

ऐश्वर्यवद्गृहस्थस्य दासीदासप्(ते) गृहे । भार्या रजस्वला त(वा)स्या(द)न्तर्वली भवेद्यदि ॥ एका स्त्री पचते चान्नमिति ज्ञात्वा भुजेद्यतिः । न तस्य निष्कृतिः सास्ति पातकी यतिवृत्तिहा ॥ चतुर्दिनानि मासान्तं संत्यक्त्वा भैक्षमाचरेत् ।

इति मनुः।

इत्येकदाराविभक्तविषयम् ॥

### R. No. 1350.

Paper. 11½×9½ inches. Foll. 22. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Śrīnivāsapāṭrācārya of Kumbakonam.

## सच्यासविधिः.

### SANNYÄSAVIDHIH.

Lays down the general duties and conduct of a Sannyāsin and also the ceremonial rites to be performed after his death. Complete.

### Beginning:

(मो)क्षाश्रमं करिष्यन् पूर्वपापनिवृत्तिद्वारा सयोग्यतासिद्धार्थं कृच्छ्-चतुष्टयं स्वरूपेण कर्तुमशक्तः तल्लत्याझायं गोम्ल्यतुरीयांशदानप्रकारेण द्रव्यदानं यत्किञ्चिद्धिरण्यरूपेण करिष्ये—इति सङ्कल्प्य एकसूकरपरि-मितं द्रव्यं नानागोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्तेभ्यः संप्रदंदे न मम इति ।दत्वा अशेषे हे परिषादित्यादि मम मोक्षाश्रमस्वीकारे योग्यतासिद्धिमनु-गृहाणेति दक्षिणादानपुरस्तरं ब्राह्मणाननुज्ञाप्य ।

#### End:

समुद्रे त्वा नृमणा अप्स्वन्तिना(न्तर्ना)के सुपर्णमिति छवणेन प्रच्छाद्य प्रपूरयेत् । यथा श्वश्रृगालादिभिने बाध्येत तथा पुनः पुनः पूरयेत् । मूमिर्भूमिरगात् माता मातरमप्यगात् भ्रुयास्मे पुत्रः पशुर्यो नो द्वेष्टि समभिद्यतां शम् । सर्वेषां स्नानतः शुद्धिः नाशौचं नोदकित्रया । वहनं कुर्वतां पदे पदे अश्वमेधफलं भवेदित्याह भगवान् बोधायनः ।

इति यतेः खननसंस्कारांविधिः ॥

#### R. No. 1351.

Paper. 10\frac{3}{4} \times 9\frac{1}{2} inches. Foll. 22. Lines, 20 in a page. D\text{\overline{0}} van\tilde{a}garī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Pañcāpagēśa Śāstri of Palamānēri (Tanjore district).

# अङ्गत्वनिरुक्तिः.

# ANGATVANIRUKTIḤ.

A tract on what constitutes the exact definition of Angatva, the relation of subsidiary and principal: by Murārimiśra.

Incomplete.

### Beginning:

नमामि कुलजां स्वीयां कुलजाद्यधिदेवताम् । सर्वाभिष्टफलप्राप्त्यै ब्रह्मादिभिरभिष्टुताम् ॥ 112-A मुरारिसंसेवनलब्धबुद्धिः कुमारिलप्रोक्तमतानुयायी । मुरारिरङ्गत्विनरुक्तिमेतां तनोति सद्युक्तिगुणैरुमेताम् ॥

तत्राङ्गत्वं न तावत् जातिः, तत्साधकाभावात् क्रियात्वादिना सा-ङ्कर्याच, जात्यादिसाधारणाङ्गत्वस्य जातित्वायोगाच ।

#### End:

### R. No. 1352.

Paper.  $10\frac{7}{8} \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 80. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Manasālakaṭṭai Gōvindācārya of Tirupati.

## उत्तररामचरितव्याख्या.

## U'I TARARĀMACARITAVYĀKHYĀ.

Foll. 1a - 72b.

A commentary on the Uttararāmacarita, a well-known drama of Bhavabhūti: by Ghanasī āmapaṇḍita of Mauna Bhārgava family. He was the son of Kāsī Mahādēva and the domestic minister of Tukkāji Rāja. His paternal grandfather was Cauṇḍo Bālāji and his maternal grandfather was Timmāji Bālāji of Kauṇḍinyagōtra and his elder brothers were called Śakambharī-Paramahamsa and Cidambara-Brahma. He had two wives, viz., Sundarī and Kamalā. This commentary has been printed in Bombay in the year 1915 with the help of this manuscript.

Complete.

## Beginning:

चतुर्दशजगच्चोऽद्य नातिमाचक्ष्महे वयम् । विचता भेदंजैमीहरेतावन्तमनेहसम् ॥ यद्याख्याता विद्धसालभिक्षका चित्रितार्थके । विद्धे स्तम्भे सालभिक्षकायिता यत्र नायिका ॥ तनुरुचि यो न स्यामः कविः कवीनां स यदि घनस्यामः । कवते कमनस्यामः किमसूयाभिभुषिव नस्यामः ॥

इति यमुद्दिश्य रहासि निजात्मानमतिविनिन्दन्ति मनसि सञ्जातवि-विभवेकलचानि कुकविसाकल्यानि ।

लग्ने कीटे झवेष्वासनदलनिलयो मूजकेतू धनुईर्घश काव्योऽथ नके कियघटकटकांशेषु सौम्येनचन्द्राः।
सौरिमेषे तुलांशे वृषमिथुनदले सैंहिकेयोऽथ जीवः
कौलीरे सिंहमागेऽध्यिलयननवमांशे यदीयोऽवतारः॥
आत्मा यश्शिवयोश्चिदम्बरमहायोगीन्द्रशाकम्मरिश्राता स्त्रीद्रयसुन्दरीकमलजः काशीमहादेवजः।
बद्धाञ्जल्यखिलप्रयोगसमयः कोशावलीवल्लभः
नम्रस्तर्प(स्संस)दि वावदीति स घनश्यामः कवीनां किवः॥
पत्रं पुष्पं वर्तते यहुहे मे तत्ते वृद्धौ लेखकेभ्यो ददामि।
योगक्षेमे संस्रतेर्प्रन्थकीर्ती चाचन्द्रार्क देवि वाचे जय त्वम्॥
मद्गन्थवैरिषु महाकाली मद्वाङ्गतिषु महालक्ष्मीः।
मत्कृतिपाटीषु च महासरस्वती वसतु तरुणि मत्कविते॥
धन्ये चतुष्पिशिनेबन्धि(न्ध)कन्ये निर्मातुमन्या भगिनीर्मुहुस्ते।
जीवामि शुक्रामि मृकण्डुजामि श्रीदाम्यहं सौभरितापसामि॥

नमः सञ्चो महान्तो ये भस्मच्छन्नानला इव । नमोऽसच्चो महान्तो ये भरमच्छन्ना नला इव ॥ निश्शेषं भुवनं सशेषमपि हा विष्णुस्तदन्तर्गता हे लोकाः शृणुतार्थिचातकमनस्कारे घनस्याम्यहम्। उन्मार्गा बलिदायिकद्वदमृगव्यूहाङ्गदेशे पुनः इयामाम्याग्रहभागतः किल घनश्यामोऽस्मि भूमण्डले ॥ त्वं चेत् किंपच दक्षसे पठ कृतिं नो चेद्रहाणायुधं व्यापारं कुरु पाशुपाल्यमथ वा धिक् केरलान् वा त्रज । मां नो चेत्परिभाषसेऽस्मि भणितो भक्त्या त्वया मत्क्रते सृष्टी गुग्गुलुधूपजः परिमलो न स्यात्समासो यदि ॥ चोलेन्दोः सचिवोद्वहे मिय चतुष्वष्टिप्रतीवन्धकौ(के) द्वित्रिश्लोकजगत्रजापतिगणो हा दुष्कवीनां जनः। अन्धोपस्थनयान्नरस्तुतिधनैः खद्योतवद् द्योतते मन्ये जाप्रति चन्द्रचूडसुरते के ताम्रचूडारते॥ युक्तचा जीवितविद्धसालतनवः सार्धप्रवन्धद्वयी-कन्थाक्कद्भवभूतिगीर्विवरणे सङ्घोचभाजोऽप्यमी । कीर्ती दत्तदशः शिरोधृतजयस्या . . सुमाः कुर्महे खेळेनोत्तरमेव रामचरितं टीकाकृतार्थोत्तरम् ॥ इतरपूर्वकविग्रथनाधिकाः सपुनरुक्तपदा भवभूतिजाः । अतिहिनामयति स्म तु चापयोः मनसि सह्यतराः सघुणैर्बुधैः॥ ग्रन्थो(न्थे) मे मित इह विस्तरे(रो) वृथा स्यात् गायन्यष्टकपठने बुघोऽलसो यत्। यह्रेखेष्वपि शिवरामकृष्णनाम्नां यचायं वदुगणपाठने धनेच्छुः॥

वृत्तोक्तिसालङ्गृतिभावफिकिकारसार्थसूत्राद्यनुवादचातुरीम् ।
पश्यन्तु सन्तोऽनुपमानमत्कृतप्रचण्डराहृदयदीिपकादिषु ॥
अभैतन्नाटकस्थायिसंविधानावबोधने ।
वस्तुपात्रादिनिर्देशः संग्रहात् क्रियते मया ॥
इदं कविभ्य इत्यस्मिन् पद्ये प्रामाणिकेरितः ।
वन्द्यो गणेशः पूर्वार्धे उत्तरार्धे सरस्वती ॥
श्रीमान् कालिप्यानाथो देवः सूत्रधरो नटः ।

अथ कालिदास।दिसमानकालिको भोजराजाश्रयः श्रीकण्ठनाम।
साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्तिः ' इति श्लोकानिर्माणवेलागुणवशादानन्दमरितेन राज्ञैव भवभूतिरिति ख्यापितः कविः

' नामानि तव गोविन्द यानि छोके महान्ति च । तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणा ॥ '

' आवयोरन्तरं नास्ति'

इत्यादिवचनसिद्धान्तेन शिवरामकृष्णादिनाम्ना एकार्थतैव प्रामाणिक-संमतेत्यवगच्छन्नतितुच्छवौद्धकुलशासनपूर्वकं गोबाह्मणवेदशास्त्रोद्धारणाय मगवत्पादावतारो भावीति स्वम(दशा)यामाजापयतः साम्बशिवस्य प्रसादाद-द्वैतमेव जगदवलोकयन्नेष तदा मतान्तरग्रन्थाभावादवैरबुद्धियथा तथायं स परब्रह्मणोऽपि 'सम्भवामि युगे युगे' इति प्रतिज्ञया लीलामानुषविग्रहस्य श्रीरामस्य चरितं चिकीर्षः अविष्नपरिपूरणाय प्रतिभाविशेषाय च पूर्वा-धीत्तराधीभ्यां गजाननसरस्वतीप्रणामात्मकं मङ्गलं चरिकर्ति—

इदं कविभ्यः पूर्वेभ्य इति । इदमिति सामान्ये नपुंसकम्। अत एव ' शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताःकेतिकिगनिधनः' इति वाल्मीकिः, ' शक्यमर- विन्दसुरिभः' इति भर्तृमीढश्च। इदं नमोवाकं नम इत्युक्तिम्; 'नमउक्तौ नमोवाकः' इत्यगस्त्यः। पूर्वेभ्यः पुरातनेभ्यः अलौकिकेभ्य इत्यर्थः; वैदिकेभ्य इति यावत्। वेदानां लोकपूर्वत्वादिति भावः। 'यस्य निश्चिसतं वेदाः' इति स्मरणात्। कविभ्यः कवय गणपतय इत्यर्थः; 'गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम्' इत्यादिश्चतेः, 'कविः शुक्रगजाननौ' इति जयः। कविभ्य इति पूजायां बहुत्वम्।

## End:

येन नान्दी कृता तस्य भरतस्य वाक्यमिति सम्प्रदायः । अश किवः पूर्वार्धेन रामकथाफलमाह—पापेभ्यश्च इति । या गङ्गेव पुनाति जगतो मातेव लक्ष्मीरिव 'इन्दिरा लोकमाता' इत्यमरः । वर्धयित च इयं कथा रामस्योति शेषः । मङ्गले ऐहिकफलरूपे साधुः मङ्गल्या । भनोहरा च आमुष्मिकफलदानेनेति भावः । 'स याति ब्रह्मणः स्थानम्' इति स्मरणात् । चत्रयं पादपूरणे ।

अथ उत्तरार्धेन स्ववाणीप्रयोजनमाह—तामिति ।

भावयन्तु लालयन्तु 'आदरे लालने च स्याद्गावना' इति जयः। अलमतिविस्तरेण ॥

## Colophon:

इति महाराजपदमहनीयतुक्काजिराजगृहामात्येन मौनभार्गवकुळाकूपार-चन्द्रचौण्डेबाळाजिपौत्रेण कौण्डिन्यगोत्रपारावारिनस्तुळकौस्तुभितिम्माजि-बाळाजिदौहित्रेण काशीमहादेवतनूजेन शाकम्भरीपरमहंसचिदम्बरब्रह्मानुजेन नवरसभुवातिशायिचतुरचतुरिधकषष्टिप्रबन्धिदशभाषाभव्याष्टपदीपदपद्यव-णविळसदन्यूनाक्षरमाळिकार्यास्तवनकवनधौरन्धरीपारीणेन गीतगाधासहस्र-चतुष्ट्यदिव्यदेवीताटङ्काळिपिकल्पकेन दुर्जनातिनिन्द्येन सज्जनाभिनन्द्येन सुन्दरीकमलाजानिना वश्यवचस्सर्वज्ञसरस्वतीनामत्रयमण्डितेन श्रीराम-नवमीनिशीथजागरण एवारब्धपरिपूरिते <u>उत्तररामचरितसञ्जीवना</u>च्य-टिप्पणे सप्तमोऽङ्कः संपूर्णः ॥

इति घ<u>नश्यामपण्डित</u>विरचिते उ<u>त्तररामसञ्जीवनाख्यटिप्पणे</u> सप्त-मोऽङ्कः ॥

Foll. 73a-79a contain an index of the stanzas contained in the above drama. Foll. 79b and 80 are left blank.

#### R. No. 1353.

Paper.  $11\frac{1}{4} \times 8\frac{7}{8}$  inches. Foll. 166. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of Bībliotheca Regia Monacensis in Germany.

# (a) वैखानसश्रौतस्त्रम्.

### VAIKHĀNASAŚRAUTASŬTRAM.

Foll. 1a-161b. Fol. 162 is left blank.

Same work as that described under R. No. 1336 ante.

Breaks off in the 20th Prasna.

The original German manuscript, which is said to have been acquired from Baroda, appears to be a copy of the MS. from which the one under R. No. 1336 has been transcribed for this library.

# (b) वैखानसप्रवरस्त्रम्.

## VAIKHĀNASAPRAVARASŪTRAM.

Foll. 163a-166a. Fol. 166b is left blank.

This forms the eleventh Prasna of the work described under No. 5 in pages 155—156 of the M. Seshagiri Sastri's Report No. 2. Complete.

#### R. No. 1354.

Paper.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 58. Line, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS of M.R.Ry. Yajñanārāyaṇa Śāstri of Challapalli, Kistna district.

## श्रीराजमहाविद्या.

ŚRĪRĀJAMAHĀVIDYA.

Similar to the work described under No. 6907 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete.

## Beginning:

श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौषं वटुकत्रयं पद्युगं दूतीक्रमं मण्डलम् । वीराचष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् ॥

ऐं आत्मतत्त्वं परिशोधयामि जुहोमि स्वाहा, क्की विद्यातत्त्वं परि-शोधयामि जुहोमि स्वाहा, सौः शिवतत्त्वं परिशोधयामि जुहोमि स्वाहा। ऐं क्कीं सौः महाकारणदेहं परिशोधयामि जुहोमि स्वाहा।

# End:

ध्यानम्—सकुङ्कुमविलेपनां . विकाम्। पश्चपूजा। शङ्कां चक्रं गदाखड्गं पद्मं योनिं त्रिशूलकम्। ताक्ष्ये धेनुं च शक्तिं च ग्नाङ्गें नाराचकौस्तुभम्॥ श्रीवत्साङ्कुशमुद्राश्च पश्चदश्यां प्रकीर्तिताः।

ऐं क ए ई ल हीं क्कीं ह स क ह ल हीं सौः स क ल ह्वीं सौभाम्यविद्येश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः॥

#### R. No. 1355.

Paper.  $11\frac{1}{4} \times 8\frac{5}{8}$  inches. Foll. 194. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Tiru. Śrīnivāsavarada Tātācārya of Villiyambākkam, Chingleput district.

## शाब्दिकचिन्तामणिः.

## ŚABDIKACINTAMANIH.

By Gōpālakṛṣṇa Šāstrin, son of Vaidyanātha Sumati and disciple of Rāmabhadrādhvari, and honoured by King Vijayaraghunātha. Same work as that described under R. No. 143 ante.

The portion of the work beginning from the second Āhnika of the third Pāda of the first Adhyāya is said to have been completed by Anantanārāyaṇa Śāstri, elder brother of Anantavēnkaṭēśvara and disciple of Gōpālakṛṣṇa Śāstrin.

Contains the first Āhnika of the first Pāda, the third Pāda from the second Āhnika and the first Āhnika of fourth Pāda in the first Adhyāya.

### Beginning:

वन्दे सर्वेश्वरं सर्वशिक्तं सर्वार्थदायिनम् । सर्वज्ञं ज्ञानवपुषं विष्णुं सर्वार्थिसिद्धये ॥ पाणिन्यादिभुनीन्द्राणां समष्टिं लोकविश्रुतम् । श्रीरामभद्रमाखिनं वन्दे वाग्वृद्धये गुरुम् ॥ प्रणम्य परमात्मानं पाणिन्यादीन् गुरूनि । चिन्तामणि शाब्दिकानां कलये विदुषां मुदे ॥ विद्वस्त्रियेण विजयरघुनाथमहीभृता । पोषितः सर्वसत्कारैः पूर्णभक्तिप्रयोजितैः ॥ गोपालकृष्णशर्माहिमिष्टसर्वार्थदायिनीम् । गुरुमिक्तं पुरस्कृत्य मन्थान् कर्त्वं समुत्सहे ॥ अथ यत् सप्रयोजनं तदेव प्रेक्षावदुपादेयम् । व्याकरणं तु न तथेति नारम्भणीयम् । अविहितत्वाच्च न विश्वजिन्यायेन कल्पनं स्यात् । उच्यते—प्रयोजनाभावेऽप्यवश्याध्येतव्यं व्याकरणम्, 'ब्राह्मणेन निष्कारणेन धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ' इत्यागमात् ।

## Colophon:

इति श्रीवत्सकुलितिलकवैद्यनाथसुमितसूनोः वैयाकरणाचार्यसार्व -भौमश्रीरामभद्राध्वरिगुरुचरणश्चावितमितकौशलस्य श्रीगोपालकृष्णशास्त्रिणः कृतौ शाब्दिकचिन्तामणौ प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमपादे प्रथममाहिकं समाप्तम् ॥

> महाभाष्यमहाम्भोधिमहापारीणतार्चनान् । महात्मनः सदा वन्दे महाकीर्तीन् महागुरून् ॥

अनुदात्ताङित आत्मनेपदम् । समाहारद्वन्द्वात् ङसिः । इदिति प्रत्येकं संबध्यते । उपदेश इत्यनुरुत्तं ङिदित्यस्य विशेषणम् । End:

एवमेवानुकर्षणार्थाः सर्वेऽपि चकारा भाष्ये प्रत्युक्ता इति सर्वेष्ट-सिद्धिः ॥ Colophon:

इति श्रीवत्सकुलतिलकवैद्यनाथसुमितसूनोः वैयाकरणाचार्यसार्वभौम-श्रीरामभद्राध्वरीनद्रगुरुचरणश्चाघितमितकौशलस्य श्रीगोपालकृष्णशास्त्रिणः कृतौ तन्महागुरुकानन्तवेङ्करेश्वराय्रजश्रीमदनन्तनारायणशास्त्रिपरिपूरिते शा-व्हिदकचिन्तामणौ प्रथमस्याध्यायस्य तृतीये पादे द्वितीयमाह्निकम् ॥

> उपग्रहाहिकस्यान्तगमनेन महेश्वरः । प्रीयतां गुरुरूपो मे सिचदानन्दरुक्षणः ॥ पातञ्जरुष्ठभोदन्वत्पारावारीणतार्चनान् । पादं तुरीयमारिप्सुः प्रपद्येऽहं महागुरून् ॥

आकडारादेका संज्ञा ॥ कडारादिति पश्चमीनिर्देशादाकारः प्रथमान्त-पदम् ।

एतचान्तरङ्गानिप विधीन् बहिरङ्गो छम्बाधते इति प्रत्ययोत्तरपदयोश्चे-त्यत्र ज्ञापनात् सिद्धम् ॥

## Colophon:

इति श्रीवत्सकुलितलकवैद्यनाथसुमितस्नोः वैयाकरणाचार्यसार्वभौ -मश्रीरामभद्राध्वरीनद्रगुरुचरणश्चावितमितकौशलस्य श्रीमद्गोपालकृष्णशा -श्चिणः कृतौ तन्महागुरुकानन्तवेङ्कदेश्वराग्रजश्रीमदनन्तनारायणशाश्चिपरि-पूरिते शाब्दिकचिन्तामणौ प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथममाहिकम् ॥

> आकडाराह्विकस्यान्तगमनेन महेश्वरः । श्रीयतां गुरुरूपो मे सचिदानन्दलक्षणः ॥

#### R. No. 1356.

Paper.  $11 \times 8\frac{7}{8}$  inches. Foll. 90. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Tāṅgal Rāmasvāmidīkṣitar of Viriñeipuram.

## शिवधर्मीत्तरखण्डः.

## ŚIVADHARMŌTTARAKHAŅDAḤ.

On doctrin esconnected with Saivism. This is different from the work described under No. 2208 of Dr. Rajendra Lal, Mitra's Catalogue, but is apparently the same as the one mentioned on page 195 (a) of Dr. Burnell's Catalogue.

Apparently complete in the following twelve Adhyayas.

- (१) गोषडङ्गविधानम्.
- (२) विद्यादानफलम्.
- (३) पश्चमहायज्ञगुणाध्यायः.
- (४) दानस्वरूपानिरूपणम्.
- (९) शिवधर्मस्वरूपकथनम्.
- (६) पापभेदनिरूपणम्.

- (७) नरकविशेषकथनम्.
- (८) प्रसवाख्यानम.
- (९) स्वर्गनरकचिह्नकथनम्.
- (१०) ज्ञानयोगकथनम्.
- (११) प्रायश्चित्तकथनम्.
- (१२) गोमूत्रलोकवर्णनम्.

## Beginning:

ज्ञानशक्तिभरं शान्तं कुमारं शङ्करात्मजम् । देवारिसूदनं स्कन्दमगस्यः परिपृच्छति ॥ भगवा(व)न् दर्शनात्तभ्यमन्त्यजस्यापि सद्भातिः । सप्तजन्मनि विप्रश्च स्वर्गाद्धष्टः प्रजायते ॥ तेनासि नाथ भूतानां सर्वेषामनुकम्पकः । अतः सर्वहितं धर्मे सङ्क्षेपात् प्रबवीम्यहम् ॥ धर्मा बहुविधा देव्या देवेन कथिताः किल । ये स्तु(तु)श्रुतास्त्वया स्स(स)र्वे पृच्छामि त्वामहं ततः ॥ किंप्रधानाः शिवे धर्माः शिववाक्यं च कीदृशम । लिङेऽर्चितः शिवः केन विधिना संप्रसीदति ॥ विद्यादानं च सर्वेषां दानानामुत्तमं किल । तच श्रुतं द्विजेन्द्राणां नान्येषां समुदाहृतम् ॥ तत्पुण्यं सर्ववर्णानां जायते केन कर्मणा। ज्ञेयं कतिविधं तच विद्यादानमनुत्तमम्॥ कानि कृत्वैव कमीणि गृहिनः(णः) स्वर्गत(।): पुनः। मनुष्यलोके संभ्ता योगं विन्दन्ति शङ्करम् ॥ कर्मयज्ञस्तपोयज्ञः स्वाध्यायोऽध्यायनिर्वतः । ज्ञानयज्ञं च पश्चेते महायज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥

एषां च पश्चयज्ञानामुत्तमं कतमः स्मृतः ।
एतद्यज्ञतरा(रता)नां च प्रदाने कीदृशं फलम् ॥
धर्माधर्मप्रभेदाश्च कि(कि)यन्तः परिकीर्तिताः ।
तत्साधनानि कतिधा गतयश्च तदात्मकाः ॥
स्वर्गी नारिकणां पुंसामायातपतनं क्षितौ ।
कानि चिह्नानि जायन्ते मुङ्के शेषेण कर्मणा ॥
संसारसागराद् घोराद्धमीधमीर्मिसङ्कुलात् ।
गर्भादिदुःखफेनाळ्याम्मु(न्मु)च्यते(न्ते) देहिनः कथम् ॥

इति सञ्चोदितः स्कन्दः सम्प्रश्नार्थानुभासकः। प्रत्युवाच महासेनः प्रणिपत्य महेश्वरम्॥ स्वर्गापवर्गफल्दं नरकार्णवतारणम्। शिवधर्मोत्तरं नाम शास्त्रमीश्वरभाषितम्॥

#### End:

नाकाले लीयते राजा पीड्यते न च शत्रुभिः ॥
श्रृणोति यच सततं शिवधर्मे नराधिप ।
तस्य देशे भवेत्रित्यं सर्वेष्टं देहिनां सदा ॥
एकश्लोकमथार्धे वा वाचयेद्भावयेत्ततः ।
सदानुमोदते भक्त्या शिवलोके महीयते ॥

## Colophon:

इति शिवधर्मीत्तरशास्त्रे गोमूत्रलोकवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः॥

#### R. No. 1357.

Paper. 11  $\times$  83 inches. Foll. 33. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Rāmasvāmidīkṣitar of Viriñcipuram.

# वाक्यसुघाटीका.

VĀKYASUDHĀŢĪKĀ.

This is a commentary on Śańkarācārya's Vākyasudhā, which is an original work on the leading principles of the Advaita school of the Vēdānta. By Brahmānandabhāratīmuni, pupil of Ānandabhāratī, and Rāmānandamuni. He also mentions with respectful homage Bhāratītīrtha and Vidyāranya.

The work referred to on page 91a of Burnell's Catalogue as Vākyasudhāvyākhyā is apparently the same as this.

# Complete.

## Beginning:

कारणं खदि(चादि)जगतां मारणार्थमनागसम् (१) । वारणाननमात्मानमद्वयं समुपास्महे ॥ परात्या(पर्यन्त्या)दिदेहां प्रणताभीष्ठदायिनीम् सत्यज्ञानानन्दरूपां ध्यायेऽनन्यां सरस्वतीम् ॥ अभिषच्य कृपावर्षेरात्मस्थं यः करोति माम् । तं सर्वसाक्षिणं वन्दे रामानन्दमुनीश्वरम् ॥ यत्कटाक्षसुधासिन्धो मज्जता पुण्यपाकतः । मया ज्ञानमणिर्वे व्यस्तमानन्दगुरुं भजे ॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ । मया वाक्यसुधाटीका यथामति विरच्यते ॥ न ख्यातिलाभपूजेच्ला टीकाकरणकारणम् । न विद्वत्तावलं वात्र मुक्तिरेव हि कारणम् ॥

प्रारिप्सितस्य य्रन्थस्याविव्वपरिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां शिष्टाचार-परिपालनाय च केवलकूटस्थमत्यग्बोधरूपपरमात्मस्वरूपानुस्मरणलक्षणं मङ्गलमाचरन् सिचदानन्दाखण्डैकरसस्वरूपावस्थानलक्षणस्य मोक्षस्य तत्त्वमस्यादिमहावाक्यस्यार्थापरोक्षज्ञानफल्क्वात् वाक्यार्थज्ञानस्य चान्व-यन्यतिरेकाभ्यां पदार्थपरिशोधनपूर्वकत्वात् । श्रीमद्भाष्यकारैः प्रतिपादितमर्थे हृदि निधाय प्राण्यनुजिघृक्षया हम्हर्यविवेकद्वारा प्राधान्येन त्वम्पदार्थपरिशोधनपरिमदं प्रकरणमारभ-माणः परमक्रपानिधिः श्रीभारतीतीर्थगुरुः प्रकरणप्रतिपाद्यमानमर्थे सङ्क्षिप्य प्रथमश्चोकेन तावहर्शयति—

> रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तु मानसम् । दृश्या धीवृत्तयसः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते ॥

लोके चक्षुरिन्द्रियत्राह्यं यदूपमस्ति असन्दृश्यं भवति । तद्ग्राहकं चक्षुरिन्द्रियं स्वम्राह्यरूपापेक्षया दृग्भवति द्रष्टृ भवति । तथा तत्पुनः चक्षुरिन्द्रियं स्वस्मादप्यान्तरस्य मनसो दृश्यं भवति । स्वभावस्य चक्षुरिन्द्रियापेक्षया मानसमपि दृग्भवति द्रष्टृ भवति । मनसः सर्वेन्द्रियान्वभासकत्वात्सामध्ये द्योतयति तुशब्दः ।

#### End:

अत एव मोक्षशास्त्रस्यापि साफल्यं स्यादित्ययमेवास्य प्रकरणस्य समस्तवेदान्तशास्त्रस्य च महातात्पर्यविषयत्वेन पिण्डितोऽर्थः। तस्मात्सर्वमन-वद्यम् ॥

## Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमदानन्दभारतीमुनिवर्यशिष्य-ब्रह्मानन्दभारतीमुनिश्रक्कृप्ता वाक्यसुधाटीका समाप्ता ॥ वन्दे वरशदमहं वरवारणेन्द्रं वऋस्स(क्त्रे स)दा क्षितिभृदीश्वर(जातनूजम्)। विद्वेश्वरं विवुधवन्दितपादपद्मं संसारसम्भवभयापहमानतानाम् ॥

## R. No. 1358.

Paper.  $10\frac{3}{8} \times 9\frac{3}{8}$  inches. Foll. 55. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Paṭṭābhirāma Śāstri of Vizianagaram.

आपस्तम्बीयाध्वरतन्नव्याख्या—प्रयोगरत्नमाला.

ĀPASTAMBĪYĀDHVARATANTRAVYĀKHYĀ: PRA-YŌGARATNAMĀLĀ,

By Caundappācārya. Same work as that described under R. No. 795 ante.

Contains the third and the fourth Patalas of the second Prasn a.

## Beginning:

कर्मब्रह्माध्वनीनस्य मन्त्री भूपतिभूपतेः । व्याचष्टे चौण्डपाचार्यः संमार्गादिकृतिं कृती ॥

पत्नीसंनहनमेते(के) पूर्व समामनित सुक्संमार्जनमेके। यदा पत्नी-संनहनं पूर्व तदा संप्रैषनिष्ठत्तिः क्रमिवरोधादित्याह आनुपूर्व्यताया इति लिङ्गविरोधात् तूर्णी यवमयमिति लिङ्गाच पत्नीसंनहनमेके पूर्वमिति संनहनमात्रप्रतिकर्षः।

## Colophon:

इति श्रीप्रयोगरत्नमालायां हितीयप्रश्चे तृतीयः पटलः॥

### End:

ब्रह्मणानुज्ञात आश्रावय ओं श्रावयाश्रावय ओमाश्रावयेति वा श्रावयत्यथामीघोऽस्तु श्रीषडिति प्रत्याश्रावयति ॥

> सामिघेन्यादिसत्तन्त्रमन्त्रन्याख्याख्यान्धिमिः । स्किप्रस्नैः पुष्णातु पुमर्थ्यान् पुरुषोत्तमः ॥

## Colophon:

इति प्रयोगरतमालायां द्वितीय प्रश्ने चतुर्थः पटलः ॥
कर्मबह्माध्वनीनस्य मन्त्री भूपति भूपतेः ।
व्याचष्टे चौण्डप्पाचार्यः प्रवरादिकृतिं कृती ॥

#### R. No. 1359.

Paper.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{3}{8}$  inches. Foll. 37. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm·leaf MS. of M.R.Ry. Kumārasvāmi Šāstri of Pedakallapalli.

## (a) रामायणकथाविमर्शः.

## RĀMĀYANAKATHĀVIMARŚAH.

Foll. 1-31b and 32.

Similar to the work described under No. 1909 of the D.C.S. MSS., Vol. IV, Part I. The story contained in the Rāmā-yaṇa is briefly given in this work together with the time of the occurrence of the leading events.

Complete; as found in the Skandapurana.

## Beginning:

स्वामिनो जननानन्त(र)मष्टमे वर्ष उपनयनम् । द्वादशे विश्वामि-त्रेण निर्गमः । ततस्ताटकावधयज्ञसंरक्षणसीतापाणिग्रहणाद्यनेकव्यापार-युक्तस्य श्रीरामस्य पुनरयोध्याप्रवेशपर्यन्तं द्वादश संवत्सरा एव । तत्र अयोध्यायां द्वादश संवत्सराः ।

#### End:

अभिषेके ततस्तत्र तदा रामस्य धीमतः। भूमिः सस्यवती चैव फल्जवन्तश्च पाद्पाः॥ गन्धवन्ति च पुष्पाणि वभूवृ राघवोत्सवे।

## Colophon:

इति वेङ्कटार्यकृतश्रीरामायणसारसङ्गहे अर्घदिनोत्तरविंशाह्(तिदि)-नसम्मितो युद्धकाण्डः समाप्तः॥

### (b) रामायणमाहात्म्यम्.

BĀMĀYAŅAMĀHĀTMYAM.

Foll. 31b-37a. Fol. 37b is left blank.

Fol. 32 belongs to the previous work.

Contains two Adhyāyas, one taken from the Pādmapurāṇa and the other from the Skāndapurāṇa. The former describes the daily duties of Rāma after his coronation and the latter treats of the greatness of the Rāmāyaṇa.

Complete.

## Beginning:

रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् । सुग्रीवं वायुसुनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥

श्रीरामस्याभिषेकानन्तरं नित्यकत्यदिनचर्या । पाद्मे पुराणे पार्वतीं

प्रतीश्वर उवाच--

अथ रामस्तु वैदेह्या राजभागान् मनोरथान् । बुभुजे . . . . . . . त्रिभिश्रारुविलोचनः ॥

एवं प्रशासतो भूमिं राघवस्य महेश्वरः । अत्ययाद्वर्षसाहस्रं रममाणस्य सीतया ॥

## Colophon:

इति पाचे पुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे त्रयोदशोऽध्यायः॥

प्रणम्य सर्वलोकेशं ब्रह्माणं शाश्वतं विभुम् । विसष्ठः पारेपप्रच्छ सर्वमानवतां वरम् ॥ ब्रह्मि मे भगवंस्तच्वं रामस्य चिरतं प्रति । श्रावकस्यापि यत्पुण्यं श्रोतुश्रापि विशेषतः ॥ तयोर्नियामनं चैव आनुपूर्व्येण देहिनः । चिरतं श्रुण्वतां पुण्यं व्रतं चानवदस्व भो ॥

#### End:

इत्येवं ब्रह्मणोक्तस्तु वसिष्ठो मुनिसत्तमः । अत्यन्ताश्चर्यसंयुक्तो मुनीनामपि सिन्नधौ ॥ श्रुत्वा रामायणं कृत्सं प्रत्यहं चानुमोदते । स्वयं रामायणं कृत्वा प्रहर्षे परमं गतः ॥ शृण्वन्ति साधवो लोके तस्माद्रामायणं परम् । वाञ्छितार्थप्रदं सर्वे सम्पदां हि विवर्धनम् ॥

## Colophon:

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे ब्रह्माण्डे रामायणमहोत्सववर्णनं नाम पश्चाशच्छततमोऽध्यायः ॥

#### R. No. 1360.

Paper.  $11\frac{1}{8} \times 8\frac{5}{8}$  inches. Foll. 45. Lines, 18 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Śivarāma Śāstri of Trichinopoly.

बोघायनगोपालकारिका.

#### BŌDHĀYANAGŌPĀLAKĀRIKĀ.

A metrical treatise by Gōpāla regarding the post-natal rites and obsequies to be performed as laid down by Bōdhāyana.

Complete.

## Beginning:

पुत्रं जातं पिता श्रुत्वा स्नात्वा दानादि कारयेत्। अज्ञ्य इत्यनुवाकेन निवीती मन्त्रयेत्युतम् ॥ नोपयेत् क्षान्त्रियैः षड्क्षियूंगंपातान्तमेव च । अङ्गादिति समारोप्य पितुरङ्के शिशुं ततः ॥ अश्मा भवेति चान्नाय मूर्धानं बालकस्य च । नक्षत्रनाम बालस्य दक्षिणश्रवणे वदेत् ॥

Colophon:

इति बोधायनगोपालकारिकायां पूर्वावेषयः समाप्तः ॥

### End:

शोचिषोऽग्निमुखं कृत्वा हुत्वा मिन्दाहुतिद्वयम् । पकं च पूर्ववद्भत्वा ततः पश्चदशाहुतीः ॥ पालाशाश्र चतस्रः स्युरमे व्रतपते ततः।

अनुवाकश्च . . . . . . प्राशनं ततः ॥

### Colophon:

इति <u>बोधायनगोपालकारिकायामपरिवषयः समाप्तः ॥ गोपालकारि</u>का समाप्ता ॥

Foll. 16b and 45b are left blank and foll. 44b and 45a contain a few stanzas taken from a work in astrology and dealing with unit (starting).

#### R. No. 1361.

Paper.  $11 \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 50. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. S. Göpālācārya of Villiyambākkam.

तच्वचिन्तामणिदीधितिप्रकाशिका.

## TATTVACINTĀMAŅĪDĪDHITIPRAKĀŚIKĀ.

This is a commentary on the Tattvacintāmaṇidīdhiti of Raghunāthaśirōmaṇi. By Gadādharabhaṭṭācārya.

Contains the Vyāptivāda in the Anumānakhanda.

## Beginning:

अन्योन्याभावगर्भव्याप्तिद्वयाभेद्माशङ्कचाह—अत्यन्तेति । अत्य-न्ताभावगर्भवदिति । अत्यन्ताभावगर्भव्याप्तिद्वयं यथा सामान्याविशेष-भेदेन उक्तमित्यर्थः । एतेन सामान्यविशेषभेदेन भेदगर्भव्याप्तिद्वयानाभि-धानन्यूनतेति सूचित्वा उक्तरीत्याभेदे प्रन्थकारस्वरस इति दर्शितम् । End:

लाघवादित्यस्य व्यभिचारोन्नायकतापेक्षयेत्यादिः । साध्यव्यापकता-मात्र इति दूषणौपयिकान्तर्गतसाधनाव्यापकत्वांशस्य व्यवच्छेदः । व्यभि-चारसाधने व्यापकस्य साध्यव्याप्यत्वनियमेन स्वनिष्ठव्याप्तिसङ्कामकता-भावादनतिप्रसङ्गादिति ॥

## Colophon:

गादाधर्यो व्याप्तिवादः समाप्तः ॥

#### R. No. 1362.

Paper.  $11 \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 14. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. S. Gōpālācārya of Villiyambākkam.

# नाथमुनिप्रपन्नत्वसमर्थनम्.

#### NĀTHAMUNIPRAPANNATVASAMARTHANAM

This treatise purports to maintain that Nāthamuni is a Prapanna and that he sought and obtained salvation through Prapatti, thus contradicting the view of those who thought that he considered Bhakti as the sole means of obtaining salvation. The work is also called Nāthamunivijaya. By Dēśikasudhī, a disciple of Aṇṇayārya.

Complete.

## Beginning:

जयित गुरुरण्णयार्थो जगित गितद्वयं(युगं) प्रपेदुषां विदुषाम् । रुन्धे मनोऽन्धकारप्रन्थेर्गन्धर्वकन्धरः सिन्धम् ॥ सत्यां समग्रभक्तौ समधिकराक्तौ सलालसो मुक्तौ । प्रायुक्क यः प्रपत्तिं विप्तिपितिं विहन्त्वसौ नाथः ॥ व्याधातमात्रदृष्टच्या व्याकुलितां कैश्रिदलपसन्तुष्टच्या । देशिकसुधीरमृष्या १ द्रदयित नाथप्रपन्नतां हृष्टच्या ॥ प्राचामाचार्याणां वाचामाचान्तसिन्धुवन्धूनाम् । अनुवादमपविवादं वाण्या श्रेण्या चराणि गीर्वाण्याः ॥

इह खळ निखिलमुनिवर(नि)करसमधिकनिरविधकपीरकरसमग्रश्चिक्तिकोऽपि भगवान् नाथमुनिरपि सोढकालविलम्बः स्वतन्त्रप्रपत्तिमवललम्बे इति समीचीनसम्प्रदायसरणिसङ्गिनः सङ्गिरन्ते । End:

तदेवं नाथमुनेः साधनभक्तिनिष्ठत्वेना(न)न्यथासिद्धसाधकलेशामावात् प्रवलवहुलविपुलवाधसच्वाच नाथमुनिः स्वतन्त्रपत्तिनिष्ठः फलभक्तिनिष्ठश्च न साधनभक्तिनिष्ठ इति निष्कण्टको घण्टापथः ॥ देशिकदासेनासौ शिप्येण श्रीमदण्णयार्याणाम् । नाथमुनिविजयनामा कृतिरिभरामा कृता सतां प्रीत्ये ॥

### Colophon:

नाथमुनेः प्रपन्नत्वसमर्थनं समाप्तम् ॥

#### R. No. 1363.

Paper.  $11 \times 8\frac{1}{2}$  inches. Foll. 50. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Patṭābhirama-mūrti of Vizianagaram.

आपस्तम्बीयाध्वरतन्त्रव्याख्या--प्रयोगरतमाला.

ĀPASTAMBĪYĀDHVARATANTRAVYĀKHYĀ: PRA-YŌGARATNAMĀLĀ.

By Caundappācārya. Same work as that described under R.No. 1795 ante.

Wants the beginning in the fourth Paṭala of the third Praśna and ends in the fourth Praśna.

## Beginning:

प्रज्ञातवान् । अतएवास्मद्भृहे न यज्ञो वावृथे पुनः पुनरवर्धत स यज्ञो-ऽस्माभिरिज्यमानानां देवानामधिकं पालयिता भवतु । स यज्ञोऽस्मान-प्यधिपतन्निधिकमनुष्ठानस्य पालकान् करोतु । वयमपि तस्य यज्ञपुरुषस्य प्रसादनात् रयीणां यज्ञसाधनानां धनानां पतयो भ्यास्म ।

## Colophon:

इत्यापस्तम्बीयाध्वरतन्त्रस्वतन्त्रन्याख्यायां प्रयोगरत्नमालायां तृतीय-प्रश्ने चतुर्थः पटलः ॥

End:

प्रवसद्याजमानान्ततन्त्रन्याख्यासुगान्धिभिः । सूक्तिप्रस्तैः पुष्णातु पुरुषान् पुरुषोत्तमः ॥ संकल्पादिप्रवासान्तपदार्थोक्तिसमुज्ज्वलः । चतुर्थो न्याकृतः प्रश्लो याजमानाभिधानवान् ॥

## Colophon:

इत्यापस्तम्बीयाध्वरतन्त्रस्वतन्त्रव्याख्यायां प्रयोगरत्नमालायां चतुर्थ-प्रश्ने चतुर्थः पटलः ॥

समाप्तश्चत्रर्थः प्रश्नः ॥

#### R. No. 1364.

Paper. 113 × 9 inches. Foll. 56. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Sthalasayi Ayyangar of Agaram.

(a) व्यावहारिकसत्यत्वखण्डनम्.

VYĀVAHĀRIKASATYATVAKHAŅDANAM.

Foll. 1a-10b.

Similar to the work described under R.No. 608(b) ante. A refutation of the view that the phenomenal universe possesses only a phenomenal and relative reality: by Varadācārya of Kau-śikagōtra and a disciple of Lakṣmaṇayōgin.

Complete.

## Beginning:

श्रीमल्रक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजम् ।

विश्वामित्रकुलोद्भृतं वरदार्यमहं भजे ॥

आकर्णयध्वमाचार्या वर्णयामस्तावद्वेदान्तनिर्णयमवधूतदुर्नयविप्रजापं भवतु च लब्धवर्णानां भवतां कर्णामृतत्वाय । अत्रानाद्यविद्यासश्चय-विश्वतह्वद्या मृषावादिनः केचिदाहुः—सत्यत्वं त्रिविषं पारमार्थिकं व्यावहारिकं प्रातिभासिकं चेति । तत्र पारमार्थिकसत्यत्वं निर्विशेषस्य परस्य ब्रह्मणः ।

#### End:

ननु नेह नानास्तीत्यभेदबोधकानां वाक्यानां का गतिरिति नाशक्क-नीयम्; उपक्रमोपसंहारानुगुण्येन शरीरशरीरिभावलक्षणार्थान्तरपरत्वेन निर्णयादिति सर्वे समञ्जसम् ॥

### Colophon:

इति व्यावहारिकस्त्यत्वखण्डनम् ॥

(b) प्रपश्चमिथ्यात्वखण्डनम्.

PRAPAÑCAMITHYÂTVAKHANDANAM.

Foll. 11a-22b.

Similar to the work described under R.No. 608(g) ante.

Complete.

## Beginning:

इह कितिचिदितिसमुचितदुरितिविन्ध्याटवीं सञ्चरन्तः प्रपञ्चस्य मि-ध्यात्वमाहुः । तिद्विषयमिदमनुमानं प्रयुञ्जते—प्रपञ्चो मिध्या दश्यत्वात् ; यत्र दश्यत्वं तत्र मिध्यात्वं यथा शुक्तिरूप्यम् । घटादयोऽपरमार्थाः व्य(ा)वर्तकत्वात् रज्जविष्ठानसपीदिवदिति ।

#### End:

ननु कचिद्धाधदर्शनाद्धागासिद्धो हेतुरिति न वाच्यम् ; तस्य प्रति-पन्नोपाधिजन्यवाधस्याहेतुत्वा।दित्युपरमः ॥

## Colophon:

प्रपश्चमिथ्यात्वखण्डनं सम्पूर्णम् ॥

(c) आश्रयानुपपत्तिः.

ÁŚRYÁNUPAPATTIH.

Foll. 22b-27b.

A short critical treatise showing with authoritative Vedic quotations that Avidyā or primordial nescience cannot be said to find its abode in the Supreme Brahman.

Complete.

## Beginning:

श्रीम छक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजम् ।

विश्वामित्रकुलोद्भृतं वरदार्यमहं भजे ॥

प्रत्यस्तमितभेदं विज्ञानैकरसं ब्रह्म अनाद्यविद्यातिरोहितस्वरूपमनन्त-भेदात्मकं प्रपश्चं पद्मयतीति मृषावादिनामाघोषः ।

#### End:

तस्मानित्यमुक्तस्य नित्यसर्वज्ञस्य ब्रह्मणोऽविद्याश्रय(त्व)वचनं दीपस्य तिमिराश्रयत्ववचनवदपहास्यम् ॥

## Colophon:

इत्याश्रयानुपपत्तिः ॥

# (d) तिरोधानानुपपत्तिः.

TIRŌDHĀNĀNUPAPATTIĻ.

Foll. 27b-28b.

A short pamphlet showing that Avidyā cannot be said to conceal the true nature of the Supreme Brahman.

Complete.

## Beginning:

किं च ब्रह्मणस्तिरोधानमविद्याकृतन् । तदुत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं तत्स्व-रूपविरोधो वा विनाशो वा स्यात् १ उत्पत्तिशून्यत्वाद्वह्मणः नाद्यः । नोत्तरः नित्यत्वाद्वह्मणः । न चाविद्याजन्यप्रपश्चभ्रमाधारत्वमेव ब्रह्मणस्तिरो-धानमिति वाच्यम् ।

#### End:

तस्माद्धक्षणि स्वरूपातिरिक्ताकारानभ्युपगमात्तस्य तिरोधानं तन्नि-वृत्तिरेव स्यात् । अतो ज्ञानैकरसं ब्रह्म अविद्यातिरोहितमित्यसङ्गतम् ॥ Colophon:

इति तिरोधानानुपपत्तिः ॥

# (e) स्वरूपानुपपत्तिः.

## SVARŪPĀNUPAPATTIĻ.

Foll. 28b-29b.

Herein it is stated with reasons that the nature of Avidyā, as postulated by the followers of the Advaita school of Vēdānta, cannot be defined.

Complete.

## Beginning:

किं च अविद्या सत्या असत्या वा । नाद्यः भेदवादापत्तेः । न द्वितीयः असत्यत्वे दोषम् छत्वस्य प्रयोजकत्वाहोषान्तरापेक्षायामनवस्था स्यात् । न चाविद्यायाः स्वसिद्धौ दोषान्तरापेक्षा नास्तीति वाच्यम् । End:

किं च न ह्यविद्यायाः पारमार्थिकत्वं सुवचम्, ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तेः भदवादप्रसङ्गाच । नाप्यपारमार्थिकत्वं अमोपादानत्वानुपपत्तेः । तस्माद-विद्यास्वरूपमपि दुर्निरूपम् ॥

## Colophon:

इति स्वरूपानुपपत्तिः ॥

# (f) रुक्षणानुपपत्तिः.

LAKŞANÂN UPAPATTIH.

Foll. 29b-31a.

Similar to the work described above.

Complete.

## Beginning:

किं च किमविद्याया लक्षणम् श अवाच्यत्वानिधकरणत्वं वा, तुच्छ-त्वं वा, सत्त्वासच्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वं वा, ब्रह्मतुच्छविलक्षणत्वं वा श न प्रथमः ; सदसद्विलक्षणत्वेन वाच्यत्वमङ्गीकुर्वतः स्ववचनव्याघातात् । End:

तिः ब्रह्मतुच्छिविलक्षणत्वं सत्यमसत्यं वा शनाद्यः असत्ये भाव स्त्रपाज्ञाने सत्यस्य तस्यावस्थानं व्याहन्येत । न द्वितीयः ब्रह्मतुच्छता-दात्म्यप्रसङ्गात् ॥

## Colophon:

इति लक्षणानुपपत्तिः ॥

(g) प्रमाणानुपपात्तेः.

PRAMĀNĀNUPAPATTIH.

Foll. 31a-34b.

Herein it is explained that the grounds set forth by Advaitins for establishing the existence of what is called 'Avidyā' are unacceptable.

Complete.

## Beginning:

यच भावरूपाज्ञानसद्भावे प्रमाणमाहुः — अहमज्ञो मामन्यं च न जानामीति प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् । न चेदं ज्ञानप्रागभावगोचरिमिति वाच्यम् ; तस्य षष्ठप्रमाणागोचरत्वात् ।

#### End:

नापि जीवब्रह्मैक्यान्यथानुपपत्तिप्रस्तार्थापात्तिस्तस्प्रमाणम् ; शरीरश-रीरिभावनिबन्धनेनास्य प्रतिपादनाविरोधः ॥

## Colophon:

इति प्रमाणानुपपत्तिः ॥

## (h) अविद्याखण्डनम्.

## AVIDYĀKHANDANAM.

Foll. 35a-37a.

A hostile criticism of the doctrine of Avidyā as propounded by the Advaita school, tending to show in particular that the eradication of Avidyā would not be possible by any means.

Complete.

## Beginning:

किमज्ञानस्य निवर्तकं जीवब्रह्मैक्यगोचरज्ञानं वा? गुद्धब्रह्मस्वरूपं वा, जीवस्वरूपं वा? नाद्यः अभेदज्ञानस्य वृत्तिज्ञानतया मिथ्यात्वेना-निवर्तकत्वात्, निवर्तकत्वेऽपि तस्य निवर्तकान्तराभावेन निश्शेषिनवृत्त्य-योगात्।

#### End:

आद्ये ब्रह्मन्यतिरिक्तक्रत्स्निम्थ्यात्वन्याघातः । अन्त्ये ब्रह्मणोऽना-दित्वेन प्रपश्चभ्रमो न स्यात् । न हि निवृत्तौ सत्यां निवर्त्ये तिष्ठतीति वक्तुं शक्यम्— इत्यलमतिदूषणायासेन ॥

## Colophon:

अविद्याखण्डनं सम्पूर्णम् ॥

# (i) भेदसमर्थनम्.

#### BHEDASAMARTHANAM.

Foll. 37a-45a.

A treatise endeavouring to maintain the distinction between the individual self and the Supreme Brahman.

Complete.

## Beginning:

इह कतिचिद्तिचिरसमुपचितदुरितसचया वचयन्ति भेदतच्वम् । एष खळु तेषामाघोषः — प्रमाणात्प्रमेयसिद्धिरिति तेषां समयः । तत्र भेदे न किचित्प्रमाणं पश्यामः। प्रत्यक्षमिति चेन्न, शास्त्रप्रत्यक्षयोर्विरोधे शास्त्र-वत्प्रत्यक्षस्यापि निर्विशेषवस्तुग्राहित्वस्यावर्जनीयत्वात् ।

ननु निर्गुणमित्यादिश्रुतेः का गतिरिति चेत् हेयगुणनिषेधपरत्वेन निर्णयात्, विजरेा विशोक इति वाक्यान्तरानुगुण्याच, अधिकं तु भेदनिर्देशादित्यादि भेदशब्द्यसङ्गाच ॥

### Colophon:

मेदसमर्थनं सम्पूर्णम् ।

# (ग) परतत्त्वनिर्णयः

## PARATATTVANIRŅAYAĦ.

Foll. 45a-49b.

In this work the author tries to establish that Nārāyaṇa of transpendental qualities is the Supreme Brahman, and that the external world is real and the individual self is distinct from the Supreme Brahman. It is a refutation of the view of the Advaita school of Vēdānta that the Supreme Brahman is devoid of all qualities.

Complete.

### Beginning:

अथ परतच्वं निश्चीयते--

अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति तापत्रयातुरैरमृतत्वाय ब्रह्म ज्ञातव्यमिति प्रति-ज्ञातं सूत्रकारेण । व्याख्यातं च <u>भाष्यकारैः – तापत्रयातुरैरमृतत्वाय स</u> एव जिज्ञास्य इति । श्रूयते च ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वम् । End:

तस्मादनन्तकरुयाणगुणगणः निर्देषो नारायणः शिवादिशब्दवाच्यः परमात्मा जगत्कारणमिति सर्वमवदातम् ।

जगतः परमार्थत्वं तन्मृषात्वानिराकृतिम् । अविद्यादोषभङ्गं च भेदं विश्वेशयोरिप ॥ पारम्यं श्रीनिवासस्य पश्यन्त्यत्र मुमुक्षवः । अनादिमायासञ्ख्यकातिस्कृताजिगीषया ॥

भेदो विकल्पात्कस्तिर्हि विशेषणविशेष्ययोः। यदि स्वेद्धपग्रहणं तदसारं हि तार्किकम्॥ समवायस्याग्रहणं निर्विकल्पविकल्पयोः। भेदे पश्य मृषावादिन् . . . . . . तम्॥

# (k) अभेदखण्डनम्.

### ABHEDAKHANDANAM.

Foll. 50a-55a. Foll 55b and 56 are left blank.

A refutation of the leading principle of the Advaita school of the Vēdānta that the individual self is identical with the Supreme Brahman.

Complete.

## Beginning:

अत्र खळु कश्चिचिरन्तनसरस्वनीसीमन्तोदन्तानभिज्ञं भेदमहं खण्ड-यामीति जल्पति । तं प्रति पृच्छामः—किं करोषि वृथा जल्पं भेदमहं खण्डयामीति ?। तदिदं भेदखण्डनं स्वाशिरःखण्डनं च(न)जानीषे। कुतस्त- दिति चेत् भेदमहं खण्डयामीति खण्डनीयस्य खण्डियतृशिरसश्च भेदा-भावेन भेदखण्डनस्य स्वाशिरःखण्डनत्वापातात् ।

अतो भेदो धर्म इति पक्षोऽपि साधीयान् । अतस्सर्वथा भेदो न दुर्निरूपः । अपि च भेदस्य दुर्निरूपत्वे स्व(दुक्त)स्याभेदस्यापि दुर्नि-रूपत्वं प्रसज्येत । अभेदेऽपि त्वदुक्तसकलदोषानितवृत्तेः । अभेदः किं स्वरूपः उत धर्मः ?। न तावत्स्वरूपत्वं सम्भवति ; ब्रह्मेति स्वरूपव्यव-हारवत् प्रतियोगिनिरपेक्षाभेदव्यवहारप्रसङ्गात् । End:

तदुक्तं वरदाचार्यः---

न द्वैतं प्रतिपादयन्त्युपानिषद्वाचः प्रसिद्धं हि तत् किं त्वद्वैतमनन्यगोचरतया तद्वेद य . . . ! अप्राप्ते खळु शास्त्रमर्थविदाते व्यर्थप्रयासो यतः प्रख्याता च परस्तु शास्त्रविषयो भेदस्तदद्वैतवत् ॥ इति सर्वमवदातम् ॥

Colophon:

इत्यभेदखण्डनम् ॥

#### R. No. 1365.

Paper.  $11\frac{3}{8} \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 455. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.B.Ry. Tiru. Śrīnivāsavarada Tātācārya of Villiyambākkam. Bound in two volumes.

## शाब्दिकाचिन्तामणिः.

## ŚĀBDIKACINTĀMANIH.

By Göpäläkṛṣṇa Śāstrin, son of Vaidyanāthasumati of Śrīvatsa family and pupil of Rāmabhadrādhvarin. Same work as that described under R No. 143 ante.

Contains from the second Āhnika to seventh Āhnika of the first Pāda of the first Adhyāya.

## Beginning:

अथाक्षरसमाम्नायस्त्राणां कृत्स्वशास्त्रोपोद्घ्वातस्वपत्वात् तद्विचारः प्रथममारभ्यते । यद्यपि पूर्विस्मिन्नाह्विके अथ किमर्थो वर्णानामुपदेश इत्यादिना वर्णविषयविचारः कृतः, तथापि तत्र सामान्येन वर्णाविषयः विचारः कृतः। अस्मिन्नाह्विके ककारादिवर्णविषयो विचारः क्रियत इति न पौनरुक्त्यम्। अइउण्। अत्रत्यणकारानुवन्धः आदिरन्त्येनेति संज्ञार्थ-मकारमात्रेण संवध्यते।

## Colophon:

इति श्रीवत्सकुलतिलकवैद्यनाथसुमितस्नोः वैयाकरणाचार्यसार्व-भौमश्रीरामभद्राध्वरिगुरुचरणश्चावितमितकैशलस्य गोपालकृष्णशास्त्रिणः कृतौ शाब्दिकाचिन्तामणौ प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे द्वितीयमाहिकम्॥ End:

इह नानेकाल् शिदिति पठित्वान्त्यस्यादेरिति चानुवर्त्यानुसंहारद्वय-निषेघात् सर्वेग्रहणं शक्यमकर्तुमित्याहुः ॥

## Colophon:

इति श्रीवत्सकुलतिलकवैद्यनाथसुमितसूनोः वैयाकरणाचार्यसार्वभौम-श्रीरामभद्राध्वरिगुरुचरणश्चािवतमितकौशलस्य श्रीगोपालकृष्णशास्त्रिणः कृतौ शाब्दिकचिन्तामणौ प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे सप्तममाहिकं संपूर्णम् ॥

#### R. No. 1366.

Paper.  $11\frac{1}{2} \times 9$  inches. Foll. 247. Lines, 20 in a page. Grantha and Tamil. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS of M.R.Ry Tirumalai Kulappalūr Anantayyavādhyār.

## जिनसंहितासंग्रहः——द्राविडटीकासहितः। JINASAMHITĀSANGRAHAḤ WITH TAMIL MEANING.

Deals with the conduct of worship in Jaina temples and other incidental things connected therewith. The subjects dealt with are clear from the headings of the Paricchedas.

By Ēkasandhibhaṭṭāraka. Contains Paricchēdas 1 to 20 as given below:—

- १. शास्त्रमुखम्.
- २. शास्त्रोपक्रमवर्णनम्
- ३. पूजकलक्षणम्.
- ४. जातिनिर्णयः.
- ५. शौचविधिः
- ६. प्रतिष्ठाविधिः.
- ७. होमविधिः
- ८. नित्यसंध्याकियाविधिः.
- ९. वेदार्चनक्रमविधिः.
- १०. स्नपनाविधिः.

Complete.

११. कलशस्थापनविधिः

१२. स्नपनकालाविधिः.

१३. बलिविधानम्.

१४. कार्त्तिकदीपार्चनविधिः.

१५. श्रीविहारविधिः.

१६. ध्वजारोहणाविधिः.

१७. अङ्करार्पणविधिः.

१८. प्रायश्चित्तविधिः.

१९. जीर्णोद्धारणविधिः

२०. मन्त्रविधिः.

# Beginning:

विज्ञानं विमलं यस्य विश्वदं विश्वगोाचरम् । नमस्तस्मै जिनेन्द्राय सुरेन्द्राभ्यर्चिताङ्मये ॥

वन्दित्वा च ग्रणाधीशं श्रुतस्कन्धमुपास्य च । संग्रहीष्यामि मन्दानां बोधाय जिनसंहिताम्॥

इत्यनुश्रूयते वीरः पुरा लोकत्रयीगुरुः। विपुलाद्रो सभां दिन्यामध्युवास कदाचन॥

तत्रासीनं तमभ्येत्य मगधेनद्रः कृताञ्जालेः। त्रिः परीत्याभिसंपूज्य स्तुत्वा नत्वा च पूरुषम् ॥

## Colophon:

इत्यार्षे भगवदेकसन्धिभद्वारकप्रणीते महाशास्त्रे जिनसंहितासंप्रहे शास्त्रमुखं नाम प्रथमः परिच्छेदः॥

#### End:

इति परमजिनेन्द्रं पूजयत्युक्तमन्त्रैर्य इह परमभक्तचा पूजितं लोकनाथैः। विधुतनिखिलबन्धं स स्वरूपं प्रयाता जननमरणदूरं ध्वस्तरोगादिदुःखम्॥

## Colophon:

इत्यार्षे भगवदेकसान्धभद्वारकप्रणीते महाशास्त्रे जिनसंहितासंग्रहे मन्त्रविधिनीम विंशः परिच्छेदः ॥

### R. No. 1367.

Paper.  $11\frac{1}{2} \times 8\frac{7}{8}$  inches. Foll. 16. Lines, 27 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. D. V. Prakāśa Rao, B.A., of Cocanada.

Fol. 27b is left blank.

## विजयविक्रमन्यायोगः.

## VIJAYAVIK RAMAVYĀYÒGAḤ.

This work represents one of the ten varieties of dramatic composition and is technically known as Vyāyōga. The plot of this drama is the story of the killing of Jayadratha by Arjuna in revenge for the former having been instrumental in killing the latter's son in battle. By Āryasūrya.

Complete.

The original manuscript is said to have been copied by Laksmīnārāyaṇa, son of Kandarpa Sītārāma Śāstri, the copying having been completed on Wednesday, the 8th day of the dark fortnight of the Śrāvaṇa month in the year Krōdhi.

## Beginning:

श्रेयस्तनोतु स महाहवनित्यपुष्ण(ष्ट)ः कृष्णश्चिराय जगतः प्रथितार्तिहारी। यः सिन्धुराजमथनं प्रविधाय द्रपी-छक्ष्मीं प्रसद्य मिषतां द्विषतामवाप ॥

अलमतिप्रसङ्गिन । आदिष्ठोऽस्मि परिषदा— अस्ति प्रशस्तगुणशालिनि कुण्डिनानां गोत्रे पवित्रचरितः कविरार्यसूर्यः । यस्य स्खलत्पद्वतीमपि सूरयोऽमी वाचं शिशोरिव रसादुपलालयन्ति ॥

तस्य कृतिर्विजयविक्रमी नाम वीररसप्रायो व्यायोगोऽभिनेतव्य इति ।

(ततः प्रविशाति युद्धसंनद्धः सक्वष्णः ससुहृज्जनोऽर्जुनः ।) रथी—-सस्ते यदुनन्दनः

वीराभिरक्षितममुं जगदेकवीरं हन्तुं जयद्रथमहं विहितप्रतिज्ञः । तत्सज्जयाद्य विजयाय रणं प्रयातुं जैत्रं ।द्विषां मम रथं च मनोरथं च ॥

### End:

रथी—किमतः परं प्रियमस्ति । तथाप्येतद्भवतु ।
अविद्दत्तविभवं कवीश्वराणां स्फुरतु यशिश्वरिमन्दुकुन्दगौरम् ।
हरिहरचरणेषु भक्तियुक्तो भवतु जनो भुवि भुक्तिमुक्तिसिद्धः ॥
(इति निष्कान्ताः सर्वे) ॥

# Colophon:

इति श्रीमदार्यसूर्यकविना विरचितो विजयविकमो नाम व्यायोगः॥

#### R. No. 1368.

Paper.  $11 \times 8\frac{1}{2}$  iches. Foll. 59. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed ir 1914–15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Rājagurukkaļ of Ra rēśvaram.

## शैवोत्सवविधिः.

EAHDIVAVASIÖVIAR

Similar to the work described under No. 5533 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Incomplete.

## Beginning:

|     | आदौ                | आ     | चार्य    | उत्स   | वात्   | पूर्वदि | वसे              | क्षौरव | हर्म   | समा  | प्य   |        |       |    |
|-----|--------------------|-------|----------|--------|--------|---------|------------------|--------|--------|------|-------|--------|-------|----|
|     |                    | •     |          | -      | •      |         |                  |        | स्रा   | त्वा | शुद्ध | वस्रे  | त्तरी | य- |
|     | तिरुद्रा           |       | _        |        |        |         |                  |        |        |      |       |        |       |    |
|     |                    |       |          |        | दिकं   | समा     | प्य              | भूतः   | गुद्धि | शोष  | णदाह  | र्नप्र | वना   | तं |
| _   | तृकार्वा           | _     |          |        |        |         |                  | -      | -      |      |       |        |       |    |
| शिव | ागमोक्त<br>।गमोक्त | तप्रक | र<br>रिण | मन्त्र | न्यासा | दिषड    | <u> च्</u> वान्य | ासं    |        |      |       |        |       | •  |

# अथ प्रार्थयेत्--

स्कन्दाप्रज गणाधीश देव्या वल्लभया सह । शिवयागं प्रवृत्तोऽस्मि निर्विन्न त्वं प्रसीद में ॥

एवं संप्रार्थ्य पुण्याहं वाचित्वा पुष्पाञ्जिलं दत्वा अथ गर्भगृहं प्रविद्य मूललिङ्गस्य गन्धपुष्पधूषदीपनैवेद्यताम्बूलनीराजनं दत्वा प्रार्थ-येत् ।

#### End:

तत्तच्छिरःप्रदेशेषु तत्तत्कुम्भं निविन्यसेत् ।
मध्यमे शिवकुम्भं तु उत्तरे वर्धनीं तथा ॥

तन्मध्ये स्कन्दमभ्यच्ये विद्येशान् परितः क्रमात् । पूर्वादीशानपर्यन्तं लोकपालान् घटे न्यसेत् ॥ सद्योजातेन मन्त्रेण आवाहनं प्रकल्पयेत् । वामदेवेन संस्थाः

#### R. No. 1369.

Paper.  $11 \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 32. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a paper MS. of MR.Ry. S. Narasimha Rāmānujācārya of Villiyambākkam.

(a) उपसर्गद्योतकताविचारः.

UPASARGADYŌTAKATĀVICĀRAH.

Foll. 1a-3b.

A discussion as to the significance and force of Upasargas. The author Patṭabhirāma tries to maintain that an Upasarga has no independent force of its own, but that it adds force and significance to the following expression.

Seems complete.

# Beginning:

उपकुम्भिमित्यत्र पूर्वपदार्थप्रधानः समासः । उपपदार्थसमीपस्यैव विशेष्यतया बोधात् । ननु उपशब्दस्य कथं समीपवाचकत्वम् ? उप-शब्दस्य प्रादिमध्ये पठितत्वेन उपसर्गत्वात् । उपसर्गाणां वाचकताया नैयायिकसिद्धान्तविरुद्धत्वात् । अत्रोच्यते — उपसर्गाः क्रियायोगे इति प्रादीनां क्रियायोग एव उपसर्गसंज्ञाविधानात् नात्रोपसर्गत्वम् ; अतो वाचकत्वं सम्भवत्येव ।

#### End:

इत्थं चोपोदे(पाद)योऽपि यथोक्तिकयायोगवन्तो द्योतका एव न वाचकाः । यथोक्तिकयायोगशून्यास्तु न वाचका इति ध्येयम् ॥ Colophon:

इति पद्टाभिरामविराचित उपसर्गद्योतक(ता)विचारस्समाप्तः ॥

# (b) कर्मधारयविचार:.

# KARMADHĀRAYAVIOĀRAḤ.

Foll. 3b-4b.

An investigation of the nature, use, etc., of the Karmadhāraya or epithetic compound: by Paṭṭābhirāma.

Complete.

# Beginning:

शक्त्या अभेदान्वय्युपस्थापकः कर्मधारय इति वृत्तिः । स्वधटक-शक्तिप्रयोज्याभेदान्वयबोधजनकसमासत्वं कर्मधारयत्वमित्यर्थः । तथा च राजपुरुष इत्यत्र राजसम्बन्धी पुरुषः इति वा राज्ञः पुरुष इति वा विग्रहवाक्ये राजसम्बन्धिपुरुषयोरभेदान्वयबोधेऽपि न तादृशस्य कर्मधार-यत्वापत्तिः ।

#### End:

प्रयोज्यत्वं च प्रातीतिकस्वरूपसम्बन्धविशेषः । स्वप्रयोज्या या स्वजन्यान्वयबोधप्रयोजकता, तच्छून्यलक्षणासामान्यकत्वे सित समासत्वं कर्मधारयत्वमिति निष्कर्षः इति संक्षेपः ॥

# Colophon:

इति पद्दाभिरामकृतकर्मधारयविचारः समाप्तः ॥

# (c) तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्रकाशिकाः TATTVACINTĀMANIDĪDHITIPRAKĀŚIKĀ.

Foll. 5a—32a. Fol. 32b is left blank.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. S. Göpālācāryā of Villiyambākkam.

By Gadādharabhatṭācārya. Same work as that described under No. 4041 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII.

Contains the Samanyabhavavyavasthapana only.

#### R. No. 1370.

Paper.  $10\frac{5}{3} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 42. Lines, 20 in a page. Grantha Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Vādhyār Svāmi of Mannargudi.

श्रीवैष्णवसदाचारसिद्धान्तनिर्णयः.

ŚRĪVAIŅAVASADĀCĀRASIDDHĀNTANIRŅAYAḤ.

A treatise containing certain rules of conduct for the guidance of Śrī-Vaiṣṇavas. It is said to have been based upon the works of Rāmānujabhaṭṭārya, Nigamāntaguru and Nārāyaṇaguru, and upon Smṛtiratnākara, Saccaritrasudhānidhi. By Śrīraṅganātha Sannyāsin of the Mutt at Ahōbila and a disciple of Śrīnivāsayati.

Complete.

# Beginning:

यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्येष्विवचार्य तूर्णम् ।
स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्य ॥
श्रीवीरराघवयतीन्द्रपराङ्कुशादिरामानुजार्यकमलानिधियोगिवर्यैः ।
संप्रेक्षितं करुणया परिपूर्णवोधं श्रीरङ्गनाथयितशेखरमाश्रयामः ॥
लक्ष्मीनृसिंह तव पादसरोजयुग्मे बह्मेन्द्ररुद्रमुनिवृन्दशिरोऽभिवन्द्ये ।
श्रीमच्छठारियतिराजसुपूजिते च शुद्धं मदीयहृद्यं हृदमस्तु लग्नम् ॥

श्रीरामानुजिसिद्धान्तिनिर्धारणधुरंघरः ।
श्रीनिवासयतीन्द्रो मे संनिधत्तां सदा हृदि ॥
श्रीरामानुजिभद्दार्थवागीशानां शुभाः कृतीः ।
निगमान्तगुरोः श्रीमन्नारायणगुरोरिष ॥
स्मृतिरताकरं चैव सचिरित्रसुधानिधिम् ।
संवीक्ष्य तेभ्यः संगृह्य सारानर्थान् सतां मुदे ॥
श्रीरङ्गनाथयमिना प्रमाणपथवर्तिना ।
श्रीवैष्णवसदाचारसिद्धान्तोऽयं निवध्यते ॥

ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय हरिहिरिरिति सप्तकृत्व उच्चार्य — श्राह्मस्ते गजेन्द्रे रुवति सरभसं तार्क्ष्यमारुह्य धावन् व्याचूर्णन्माल्यभूषावसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः । आविश्राणो रथाङ्गं शरमसिमभयं शङ्कचापौ सखेटौ हस्तैः कौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां संहर्तनः ॥

इति गुरुपरम्परानुसंधानपूर्वकं भगवन्तं प्रपद्य भगवच्छास्न-तदुपग्रंहणनित्यगद्यस्तोत्रादिषु विप्रकीर्णोक्तं ध्यानं यथावगमनं समा-हृत्यानुतिष्ठेत् ।

#### End:

उक्तेषु धर्मेषु प्रमाणानि निषिद्धानुष्ठाने प्रत्यवायः तस्प्रायश्चित्तानि तेषु प्रमाणानि च रत्नाकरादिषु द्रष्टव्यानि ॥

> अहोबिलस्थलाधीशलक्ष्मीनृहिरशासनात् । श्रीरङ्गनाथयामिना निर्णयोऽयं निबध्यते ॥ श्रीरामानुजिसिद्धान्तिनिर्धारणपटीयसे । श्रीनिवासयतीन्द्राय नमोऽस्तु गुरवे सदा ॥

# Colophon:

इति श्रीरङ्गनाथयमिकृतः श्रीवैष्णवसदाचारसिद्धान्तनिर्णयः ॥

#### R. No. 1371.

Paper.  $11 \times 8\frac{1}{2}$  inches. Foll. 53. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. M. A. Tiruvēnkatācārya of Dāmal.

# सद्विद्याकल्पतरुः.

#### SADVIDYAKALPATARUH.

This work lays down with authoritative quotations from various Smrti works, the daily duties of the Prapannas. It is presumably intended for Tengalai Śrī-Vaiṣravas. By Vādikēsari Ramyajāmātṛmuni, also called Alagiyamaṇavāla Jīyar of Kāñci (Conjeeveram).

Complete.

# Beginning:

यत्समृतिः सर्वसिद्धीनामन्तरायनिवारिणी । तमहं सर्ववेदान्तसारं नारायणं भजे ॥ पुराणसंहितावाक्यैदिशष्टाचारानुसारतः । प्रथितं स्मृतिवाक्यैश्च प्रपन्नाहिकमुत्तमम् ॥ श्रीकाश्वीरम्यजामानुमुनिभिस्तत्त्वविचमैः । प्रपन्नाचारशिष्टार्थं गृह्यतां तहुभुत्सुभिः ॥

# शाण्डिल्यस्मृतौ---

निवृत्तं वैदिकं कर्म यत्रोक्तं भवभेषजम् । इत्युपकम्य महाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्वकालिनाम् । संक्षेपात्मत्रवीम्यद्य यथाशास्त्रं यथामति ॥

# इत्यन्तं तत्स्वरूपमुक्तम्

प्रातः सूर्योदयातपूर्वे घटिकात्रयमात्रके । प्रपन्नः प्राङ्मुखोत्थाय हरिईरिरिति ब्रुवन् ॥ प्रक्षाच्य करपादं च गण्डूषाचमने चरेत् । समासीनः शुचौ देशे कार्यं गुर्वादिकीर्तनम् ॥

#### End:

ऋतुस्नातां सतीं भार्यी सन्निधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ अनन्यशरणां भार्यो यौवने यः परित्यजेत् । सप्तजन्म भवेत्स्त्रीत्वं वैघव्यं च पुनः पुनः ॥

# Colophon:

इति श्रीकाश्रीवादिकेसरिरम्यजामातृमुनिविरचितः सद्विद्याकरुपतरु-नामकः आह्विकग्रन्थः समाप्तः ।

The name of the copyist and the date of transcription are given thus:

श्रीशैळानन्तपुरुषवंशजेन व्यलेख्यदः । श्रीरङ्गसूरिणा रम्यजामात्राहिकमुत्तमम् ॥

शालिवाहनशके १७९५ वर्षे आङ्गिरसनामके वृश्चिकमासे १५ दिवसे विलिख्य परिसमापितोऽयं ग्रन्थः ॥

#### R. No. 1372.

Paper.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 20. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī and Grantha. Good.

¶Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Šrīnivāsapāṭrācārya of Kumbakonam.

# कार्पण्यदर्पणम्.

# KĀRPAŅYADARPAŅAM.

An investigation into the nature of the feature called Kārpaṇya, which is said to be indispensable to Prapatti, and whether this feature should be possessed by a Guru or by his disciple, etc: by (Elayavilli) Śaṭhakōpācārya, disciple of Bāladhanvi Vēdāntācārya and Gōpāladēśika.

Complete.

# Beginning:

गोपालदेशिकं वन्दे सुधीशं करुणानिधिम् । निक्षेपविद्या यन्मूत्यी संधानमगमद्भवि ॥ अत्यन्ताकिंचनं मामनितरगतिकं दासमावेद्य देवे श्रीशे श्रीशार्क्तपाणौ निरुपिष्टरुपया मद्भरं स्वं समर्प्य । मा भीः कैंकर्यवर्गेष्विधकुरु समयेष्वित्यमुं योनृ(ऽन्व)गृह्णात् सोऽयं श्रीबालघन्व्यागममुकुटगुरुः पातु मां घीसमृद्धे ॥ श्रीबालघन्व्यागममौलिस्रेः पदाब्जयुग्मं प्रणिपत्य मुर्झा । कार्पण्यवाक्येषु तदुक्तमर्थं तुष्टचै सतामद्य लिखामि पत्रे ॥ कार्पण्यवाचो विवरीतुकामः श्रीबालघन्व्यागममौलिस्रिः । पात्रीकरिष्यन्द्रुपयैतमर्थमपाठयन्मां शुक्वद्वद्वान्यः ॥

पुराणवाणीशिखरार्थे एष रहस्यवाणीविवृतौ हि शक्तः । तब्बाकृतौ साहसवृत्ति(वर्ति)नो मे दधातु मेधां सि (च) सरस्वतीं च॥

अत्रानुक्ल्यसंकल्पप्रतिक्ल्यवर्जनकार्पण्यमहाविश्वासगोप्तृत्ववरणरूपा-वश्यकर्तव्याङ्गपश्चकसाहितं स्वरूपफल्रसमर्पणगर्भं भरसमर्पणमिति भगवच्छा-स्त्रादिषु तत्र तत्र प्रतिपादितमिति श्रीमद्वेदान्तदेशिकदिव्यस्किषु श्री-मद्रहस्यत्रयसारादिषु निष्कृष्टं वर्तत इति श्रीमत्साक्षात्स्वामिभिः श्री-मद्गोपालदेशिकश्चास्मदाचार्येः न्यासविद्यादर्पणसारास्वादिनीनिक्षेपचिन्ता-मणिप्रभृतिषु श्रीस्किषु बहुशोऽनुगृहीतम् । सैव प्रपत्तिः । सा च स्वनिष्ठा उक्तिनिष्ठा आचार्यनिष्ठेति त्रिघेति च प्रत्यपादि । तत्र चतु-ष्वंक्रेषु न विवादः । कार्पण्यरूपाङ्गमात्रे शोधनीयं किंचिदिस्ति । कार्प-ण्यस्वरूपं तु परिकरविभागाधिकारोक्तरीत्या निक्षेपचिन्तामणावस्मदाचार्य-पादैः सम्यङ् निदिशितम् ॥

# End:

तस्मात्पुत्रशिष्यादीन् प्रति आचार्यनिष्ठाया मोक्षार्थप्रपच्यनुष्ठानकाले-ऽङ्गानुष्ठानकाले पुत्रशिष्यादिगताकिश्वन्यादिनिवेदनात्मकमेव कार्पण्यरूपा-ङ्गमनुष्ठेयमिति सिद्धमिति वर्णयामासुः ॥ श्रीबालधन्विनगमान्तगुरूक्तिदार्ब्याहेदान्तदेशिकमुखोक्तानिबन्धनानाम् ।
वाक्यैर्मया न्यसनमुख्यशरीरभूतकार्पण्यमद्य विद्यतं भुवि सन्मुदेऽत्र ॥
इत्थं प्रमाणयुक्तिभ्यां शोधितं शठवैरिणा ।
कार्पण्यदर्पणं भाव्यं भुवि निक्षेपदर्शने ॥
श्रीबालधन्विवेदान्तगुरुगोंपालदेशिकः ।
संतुष्येतां मदुक्त्याद्य शुक्तेक्त्येव नराधिपः ॥
जीयाच्छ्रीबालधन्व्यागममुकुटगुरुर्देशिकेन्द्रो द्यालुजीयाद्रोपालसूरिर्बुधजनसदसां दत्तनिक्षेपविद्यः ।
जीयाहेदान्तरामानुजमुनिरनधज्ञानवैराग्यपूर्णो
जीयादाकल्पमरमत्कुलगुरुरिह चामुत्र वेदान्तसूरिः ॥

# Colophon:

श्रीशठकोपाचार्यविराचितं कार्पण्यद्पेणं समाप्तिमगमत् ॥

#### R. No. 1373.

Paper.  $11\frac{3}{8} \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 81. Lines, 20 in a page. Dēvanāgar. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Šivasubrahmanya Šāstri, Indian Institute, Bangalore.

# भाद्वदीपिकाव्याख्या- प्रभावली.

BHÁTTADÍPIKÁVYÁKHYÁ: PRABHÁVALÍ.

By Sambhubhatta. Same work as that described under R. No. 859 ante.

Contains the eleventh Adhyāya complete.

# Beginning:

अथ श्री <u>शम्भुभट्</u>दविरचितायां भाट्टदीपिकाव्याख्यायां प्रभावल्याभ-ख्यायामेकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः प्रारभ्यते—

अज्ञानितिमिरध्वंसि सत्यज्ञानप्रकाशकम् ।
सर्वाभीष्ठप्रदं नौमि श्रीरूपं सुन्दरं महः ॥
यो वेदशास्त्राणवपारदृश्चा यज्ञादिकमीचरणेऽतिदृक्षः ।
सदाशिवाराधनशुद्धचित्तः तं बालकृष्णं पितरं नमामि ॥
श्रीखण्डदेवं प्रणिपत्य सद्गुरुं मीमांसकस्वान्तसरोजभारकरम् ।
अत्यन्तसंक्षिप्तपदार्थतत्कृतौ प्रभावलीटिप्पणमातनोम्यहम् ॥
शिष्येणात्र गुरोः कृताविष मया व्युद्धान्यते काचनासम्भृतिस्तदिष प्रचारचतुरे नैषा पुरोभागिता ।
किं तु क्ष्मातिलकाः कुशात्रधिषणाः सिद्धान्तबद्धादराः
मद्धाक्यं परिहृत्य तत्कृतिमलङ्कुर्वन्त्वयं मे मितः ॥

प्रयोजनाभिसम्बन्धात्पृथक् सतां ततस्त्यात् ऐककर्म्यमेकशब्दाभि-संयोगात् । अत्र वार्त्तिककृता दशमे बाधाभ्युच्चयलक्षणं वृत्तमिति भाष्योक्तौ अभ्युच्चयस्य शास्त्रार्थत्वाभावेन अध्यायार्थत्वानुपपत्तिं बाधा-भावस्यैव अभ्युच्चयत्वात् निरूपणीयत्वसम्भवेन ।

#### End:

तन्त्रन्यायाप्रवृत्तौ अर्थसिद्धाया एव आवृत्तेरिह अपवादत्वेना-निरूपणात् नाध्यायार्थत्विमिति अभिष्ठेत्य निरूपितमध्यायार्थमुपसंहरति— तदेविमिति ॥

# Colophon:

इति श्रीपूर्वोत्तरमीमांसापारावारीर(ण)धुरीणश्रीखण्डदेवान्तेवासिक-विमण्डनश्रीश्च-भुभद्वविरचितायां भाद्वर्दीपिकाव्याख्यायां प्रभावस्यभि-ख्यायामेकादशस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः । अध्यायश्च समाप्तः ॥

#### R. No. 1374.

Paper.  $11 \times 8^{7}_{8}$  inches. Foll. 18. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. S. Göpālā-cāriyar of Villiyambākkam.

# आशौचसामान्यनिरुक्तिः,

### ĀŚAUCASĀMĀNYANIRUKTIḤ

An investigation into what constitutes Āśauca (pollution) consequent on the birth or death of a relation: by Vēńkaṭavīra-rāghavācārya.

Complete

# Beginning:

जननाद्यन्यतरजन्यत्वे सित स्वज्ञानाधीनकर्मानुष्ठाननिवर्त्यत्वे सित अतिशयत्विमित्याशीचसामान्यलक्षणम् । प्रथमसत्यन्तमात्रोक्ती दुःखिवषा-द्योरतिव्याप्तिः । अतः द्वितीयसत्यन्तम् । तावन्मात्रोक्ती स्वज्ञानाधीन-पायिश्चत्तपनोद्यपापान्तरस्यापि प्रायिश्चित्तद्वारा स्वज्ञाननिवर्त्यत्वात् कल्ञअ-भक्षणादिजन्यपापान्तरे अतिव्याप्तिः । अतः प्रथमसत्यन्तम् ।

#### End:

आशौचसंपातस्य ज्ञानरूपताया महता संरम्भेण धर्माव्धिसारकृता सिद्धान्तितत्वात् ज्ञातमेवाशौचसामान्यं जपस्वाध्यायादिपर्युदासकं न तु स्वरूपसदिति युक्तः पन्थाः ।)

> इत्थमाशौचसामान्यनिरुक्तिर्बुधसंमता । व्याकृता वेङ्कटोदश्वद्वीरराघवधीमता ॥

# Colophon:

इति वेङ्कटवीरराघवाचार्यस्य कृतिषु आशौचसामान्यनिरुक्तिः समाप्ता॥

#### R. No. 1375.

Paper. 11×83 inches. Foll. 79. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from the palm-leaf MS. of M.R.Ry. Tiru. Śrīnivāsavarada Tātācārya of Villiyambākkam.

# वादकुत्हलम्.

#### VĀDAKUTŪHALAM.

This work embodies the controversy that took place in the court of King Mallikārjunapati or Mallarāja between Svāmi Śāstri and Bhāskararāya regarding the meaning of certain expressions, such as Paśu, Sōma, etc., occurring in Vedic texts constituting scriptural commandments.

Incomplete.

### Beginning:

प्रह्वादाभिष्टदाने विबुधसमुद्यस्तूयमानापदाने
शेषक्षोणीभृदन्तः प्रविलगतपदाहोबिलक्षेत्रगर्भात् ।
प्रादुर्भृते हिरण्यिहरदमितमदस्वान्ततन्तं निहन्तुं
धीरे सच्छास्त्रयोनौ मम भुवनगुरावस्तु माक्तिर्नृसिंहे ॥
कल्पक्षोणिरुहाश्र्य कल्पलितिकाश्रिन्तामिणः कामधुक्
सर्वे संमिलिता यदीयकलनां नैवाधिरोढुं क्षमाः ।
ते यातास्तत एव लाघववशान्मौरसं(दूर्ध्वे)दिवं गौरवात्
एष क्षोणिपतिस्ततो भुवामिति स्पष्टे घ(ष)टे धीमताम् ॥
मिल्लिकार्जुनमहीमहेश्वरो दानवारिनिवहोल्लसत्करः ।
सार्वभौम इति कुम्भितामगात् कुम्भिनी कथिमयं भवेत्र भूः ॥
मिल्लक्षोणिभुजो मितिं च समितिं तस्यामसङ्ख्यावतः
सङ्ख्यावित्रवहान् वनीपकगुणान् वीक्ष्यावनीपानिष ।

राज्यं वश्यमवश्यमप्रतितरां रुद्धान् विरुद्धान्नृपान् आलोलोनय च सिस्मिता अभिजनास्सर्वे भृशं विस्मिताः ॥ विद्वद्धक्षभमित्वं जिन्नं गुरुष्ठतं द्रष्टुं चिरादागते । क्ष्रीमद्भास्कररायनामिनं बुघे राज्ञा सुविज्ञापिते कुर्वाते कुत्रुकेन कामिप कथां तौ स्पर्धमानाविव ॥ श्रीनृतिंहगुरुणा . . . स्वामिशास्त्रिबुधभास्कररायौ। यां कथां रचयतः कृतिनस्तां दोषदृष्टिविधुराः कलयन्तु ॥ मिथः प्रसङ्गस्त्रपत्वात् प्रसङ्गानुप्रसङ्गतः । अत्र प्रदर्शयिष्यावः स्वस्वोपस्थितिकल्पनाः ॥ आप्राचः कामस्त्रपा द्राहिणस्रुतनद्रप्रावितादाप्रतीचो गात्वाराक्षिन्धुसान्द्राद्रघुवरचरितादा च सेतोरवाचः । (१) आकेदारादुदीचस्तुहिनगहनतः सान्ते विद्वत्समाजाः ये ये तानेष यत्तस्सुखयत्र समजं कश्चमत्कर्तुमिष्टे ॥ तत्रेयं मध्यस्थैः प्रदर्शिता विप्रतिपत्तिः—

पशुना यजेत सोमेन यजेतेत्यादिके विशिष्टविधी पशुसोमादिपदानां मत्वर्थे लक्षणास्ति न वेति । अत्र विधिकोटिः शास्त्रिणां निषेधकोटिस्तु रायाणाम्। तत्रायं समयबन्धः—तत्र सिद्धान्तवादिनैषा साध्या मत्वर्थ- लक्षणा उपपदे प्रतिवादिना तु धर्माद्यविरोधेनैव सा दूष्या। एवं बद्धे समये वादिनोऽयं पत्रिकामुखेनोपन्यासः।

#### End:

एवश्च प्रकृतेऽपि कारणत्वघटितसम्बन्धेन सोमवत्यामेव भावनायां तेन सम्बन्धेन सोमप्रकारकप्रथमबोधस्य भूमत्वाभावेन विधिवाक्यस्य प्रामाण्योपपत्तेः प्रथमबुद्धसोमकरणकत्वनिवाईकद्वैतीयीकबोधस्य न शाब्द- त्वम् । अत एव वामेण बाणेन ममार वाली, हस्तेन कुठारेण दारुं छिनचि.

#### R. No. 1376.

Paper. 111 × 8½ inches. Foll. 81. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-1915 from the palm-leaf MS. of M.R.Ry. Tiru. Śrīnivāsavarada Tātācārya of Villiyambākkam.

# विधिरतावली.

#### VIDHIRATNĀVALĪ.

An unfavourable criticism of the Vidhidarpaṇa of Kollūr Nārāyaṇa Śāstri by means of certain reasonings and arguments explained by Appayadīkṣita in his work entitled Vidhirasāyana. By Śrīnivāsadāsa, son of Nṛṣimhārya and disciple of his paternal uncle Vādhūla Lakṣmaṇārya of Tirumaliśai village.

Incomplete.

# Beginning:

यस्याभृद्भवने जगज्जनिभुवस्स्तम्भस्त्वयं जन्मभूः
यस्यासीन्नरसिंहयोरघाटितं रूपं वपुर्वाहशम् ।
यस्यासन्नखराणि तस्य विजये शस्त्राणि रक्षोविभोः
तं देवं मदभीष्टदैवतमहं वन्दे सदाभीष्टदम् ॥
सूक्तिर्यस्य कथाजयोत्सुकजुषां वादाङ्कणान्तर्जुषां
वादारम्भजुषां विचारकळनावाचाळभावं जुषाम् ।
दुर्वादिद्विपदुष्टचेष्टितदुरुत्पाटोद्घटानां त्रयीः
सिद्धान्तार्थविशेषसिद्धिविदुषां सिद्धदुशाखायते ॥
अस्मदार्यसुघाधामा ळक्ष्मणार्यगुरूत्तमः ।
करुयाणगुणभूमासौ कारुण्यं मिय करुपताम् ॥
विविध्रस्यवाविस्तृतयुक्तिभिः विविध्रतर्कविकर्कशवर्त्मभिः ।
त्रिविध्रछक्षणळक्ष्यविधास्वसौ वितनुते विधिद्र्पणदूषणम् ॥

विधिरतावली सेयं विबुधानन्ददायिनी।
सुखोपजीविनीकण्ठे भासतां भावुकार्पिता।।
भूसारपुरवाधूलवंशवारिधिसम्भवः।
श्रीनिवासोऽधुनानन्दं कर्तुमारभते सताम्।।

इह किल भगवान् परमकारुणिको जैमिनिः सुगतमुखकुमितकृत-कुरुतिशतदोषद्षितानीखलानि वेदान् व्याचिकीर्षुः तद्रथविचारात्मकं कर्ममीमांसाख्यं शास्त्रमवतारयामात ।

# Colophon:

इति श्रीभूसारपुरवास्तन्यवाधू रुकुरुति रुकशी रुक्षणार्यगुरुचरणनारि-नसमिष्वगतसकरुविद्याविशारदस्य तदनन्यदैवतस्य तहुन्धात्मतत्त्वयाथा-त्म्यस्य तदनुजश्रीनृसिंहार्यसूर्य(रि)सूनोः श्रीनिवासदासस्य कृतौ विधि-रह्मावस्यामुदाहरणनिरासः संपूर्णः ॥

#### End:

श्रुतेर्लिङ्गप्राप्तानुवादत्वमेवाभ्युपगतं न परिसंख्याविधित्वामिति गर्द-भरशनाग्रहणे लिङ्गप्राप्तमन्त्रसम्बन्धनिवृत्तये स्वार्थत्यागादिकमवश्याश्रय-णीयम् ॥

# Colophon:

-इति विधिरत्नावल्यां त्रैदोप्यव्यवस्थामङ्गः॥

त्रीहीन् प्रोक्षाति त्रीहीनवहन्तीत्यादिसंस्कारविधिषु त्रीखनाशादिपदा-नामपूर्वीयत्रीखादिषु लक्षणा कल्पनीया लौकिकेषु त्रीखादिषु संस्कार-विध्यानर्थक्यात् । तथा चापूर्वीयत्वं यवादिसाधारणमिति संस्काराणां यवादि-साधारण्यसिद्धिरिति मीमांसकसरणिः ।

मन्त्राणां दृष्टादृष्टद्वारिवशेषौदासीन्येन लिङ्गविनियोगात्पूर्वे प्रकरणाद-पूर्वार्थत्वसिद्धिवद्गुणप्रधानः

#### R. No. 1377.

Paper.  $11\frac{1}{8} \times 8\frac{1}{2}$  inches. Foll. 148. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from the MS. of M.R.Ry. A. M. Śrīnivāsācārya of Agaram, a village in the Chingleput district.

# लक्ष्मीकाव्यम्.

#### LAKŞMĪKĀVYAM.

A poem in eighteen Sargas dealing with the celebration of the marriage of Lakṣmī who was born as the daughter of a Cōla king and God Raṅganātha worshipped in the temple at Srirangam. A festival is celebrated even to this day in commemoration of this marriage in the month of Phālguna in the Srirangam temple and a history and description of that festival are given herein. The names of the Śrī-Vaiṣṇava teachers who lived in Srirangam are given in the introductory portion of this work. By Uttamarāya Tirumalādhīśa, son of Cakrarāya and Lakṣmī. It is stated that Cakrarāya had two brothers, Uttamarāya and Timmaṇārya, the latter of whom became a Sannyāsin, and that he had two other sons, viz., Cakrarāya and Kṛṣṇarāya.

Wants the beginning in the first Sarga.

# Beginning:

रङ्गेशकैङ्कर्यकलाकलापपर्यायसेनाधिपतिप्रकाशः । जयत्वनन्तप्रतिमानघामा रामानुजार्यो विनतार्तिहारी ॥

अस्ति त्रिलोकीप्रथिता मनोज्ञा विस्तीर्णवीथीविपुलापणश्रीः।
रङ्गाभिघाना नगरी विभूत्या जितामराधीश्वरराजधानी।।

अनन्तशाखार्थरहस्यगर्भेरपाकृतैद्रीविडसुक्तिबन्धैः । प्रदृष्टवैकुण्ठपदो जनानां पराङ्क्ष्यो यत्र विभाति योगी ॥ अपि प्रसिद्धावरणादिक्क्षप्तेरपि प्रशस्तस्त्रातिसंप्रयोगात् । मोषेः परं मोदितरङ्गिचेता जागर्ति यत्रादिचतुष्कवीन्द्रः॥ रामानुजाख्यो यतिसार्वभौमः शेषावतारो जगदेकवन्दः । प्रकाशयनात्मविवेकमुद्रामास्ते सदा यत्र पवित्रकीर्तिः ॥ श्रीरङ्गनारायणनामधेयो यतीश्वरो यत्र जयत्यदारः । अशेषवन्द्यो विशदान्तरात्मा मुकुन्दमूर्तेरपरावतारः ।। पुत्रीकृतो रङ्गधुरन्धरेण पराशरः कूरकुलाधिनाथः । गोविन्दशिष्यः स तु यामुनार्यमनोरथं पूरितवान् द्वितीयम् ॥ पुत्रत्वमाप्तः पुरुषोत्तमस्य सुदर्शनस्थापनदीक्षितात्मा । श्रीव्यासभट्टः प्रथितानुभावो यस्यां विजेता वचसा चकास्ति ॥ विशुद्धविज्ञानगुणेन पूर्णः पूर्णाभिधानः पुरुषोत्तमश्रीः। रामानुजाचार्यगुरुगरीयान् यस्यां निवासं कलयत्यजलम् ॥ आचार्यकं वेदशिरोरहस्ये तन्वन् पुनदीमिडवेदतस्वे। श्रीसौम्यजामातृमुनिर्हि यस्यामद्यापि जागर्ति यशःशरीरः॥ वाग्वैखरीखण्डितवादिलोको वाधूलवंशाणवपूर्णचन्द्रः । जागर्ति यस्यां वरदार्यसूनुः श्रीवेद्धेटेशो गुरुरागमानाम् ॥

गोविन्दराजान्वयजो मनीर्षा पराङ्क्षुशो यामुनवैमनस्यम्। अपाचकार प्रसभं तृतीयं विराजते वृत्तमणिप्रदीपः ॥ श्रीवेङ्करेशार्पिततातनामा धीराग्रगण्यस्तिरुनम्बिवंदयः। गोत्रे पवित्रे शठमर्षणीये जातः समिन्धे तिरुवेङ्करार्यः ।। श्रीरङ्गधामा जगदेकधामा वेदान्तविद्याकृतपष्टवन्धः । विश्वप्रतीतप्रतिवादिविद्वद्भयंकरो यत्र विभाति विद्वान् ॥ यत्र प्रपच्याभरणाभिरामो रामानुजाचार्य इति प्रतीतः। आभाति रामानुजद्रश्नािव्धिप्रालेयभानुः प्रथितानुभावः ॥ आसेतुकेता(दा)रमशेषविष्णुस्थानानि येनाखिलवन्दितानि । उन्मीलितानि द्रविणैरुद्भैः रामानुजार्यः स विभाति यस्याम् ॥ द्विजन्मनां यत्र सहागतानां रङ्गेश्वरेणोत्तमराय एषः । दीप्तोदयानां दिवि तारकाणां राकाचकोरप्रणयीव भाति ॥ द्विजोत्तमो यत्र चकास्ति साक्षात्ताक्ष्यीपमः कारयपवंशदीपः । सत्पक्षपात्युत्तमरायनामा रङ्गेश्वराजाधुरि वर्तमानः ॥ उदारधीरुत्तमराय एष संप्राप्तलोकोत्तमराजचिद्धः । रङ्गेशवंशकमम्लभृत्यो यां शास्ति वैकुण्ठपुरादनूनाम्।। जीणी त्वचं सर्प इवाठकेशसंपत्समां संपदमाशु मुक्ता। यस्यानुजो यत्र च तिम्मणार्थः प्राप्तो यतित्वं भजते मुकुन्दम् ॥ तस्याग्रजः स्थापितभू सुरेन्द्र बुन्दो ऽनिशं यत्र विभाति धीमान् । मृष्टानदाता सुवि चकरायो हृष्टो मुकुन्दाङ्कियुगप्रपच्या ॥ तस्यात्मजाश्रोत्तमचकरायश्रीकृष्णरायाः प्रथिताः पृथिव्याम् । यां पालयन्तो विलसान्ते राजन् सौवर्णमश्चादिनरेन्द्रचिह्नाः ॥

शय्यापन्नगमण्डलेश्वरफणासंदाहरत्नोहिस द्वासा सागरसार्वभौमतनयावक्षोजकुम्भस्थलीम् । कुर्वन् कुङ्कुमपङ्किलामनुकलं ब्रह्माण्डकोटीश्वरो जागर्त्यण्डजचकवर्तिरथवान् श्रीरङ्गराजो हरिः॥

#### Colophon:

देवो यस्य भुजङ्गभोगशयनः श्रीरङ्गराजो हरि-स्तातः काश्यपचकरायिववुघो लक्ष्मीर्जनन्युत्तमा । तस्यैवोत्तमरायसत्तिरुमलाधीशप्रबन्धः कृतौ लक्ष्मीकाव्य उदारवभवानिघो सर्गोऽयमादिर्गतः ॥ \* ततो जगन्मङ्गलहेतवे हरे शुभे दिने मासि च फाल्गुनेऽधुना । त्वया ध्वजारोहणपूर्वमुत्सवः प्रवध्येतां विधितवाद्यनिस्वनः ॥

#### End:

एवं सप्तसु वासरेषु विह्नतिं कृत्वा मुजङ्गोत्तमें पर्यङ्के कमलामहीकुचतटीकाश्मीरपङ्काङ्कितः । आसीनो रसिकाग्रणीः स मगवान् सर्वान् सदा नन्दयन् आनन्दस्य महोत्तरस्य नितरां कोटिं परामश्चते ॥

# Colophon:

देवो यस्य भुजङ्गभोगशयनः श्रीरङ्गराजो हरि-स्तातः काश्यपचकरायविबुधो लक्ष्मीर्जनन्युत्तमा । तस्यैवोत्तमन्म्बिसत्तिरुमलाधीशप्रबन्धः कृतौ लक्ष्मीकाव्य उदारवैभवनिधौ सर्गो गतोऽष्टादशः ॥

# R. No. 1378.

Palm-leaf.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{1}{4}$  inches. Foll. 70. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914–15 from a MS. of M.R.Ry. Kumārasvāmi Sāstri of Pedakallapalli.

# महाविद्योद्धारः.

#### MAHĀVIDYÖDDHĀRAḤ.

A treatise describing the Nyāsa, Japā, Pūjā and Hōma, etc., in connection with the Vanadurgā-Mahāvidyāmantra. The work is also called Kalpakaustubha.

Almost complete; as found in the Siddhāgamatantra forming part of the Rudrayāmala.

### Beginning:

सर्वेश्वरीं जगद्धात्रीं जगदम्बां परापराम् । नमाम्यहं महादेवीं महात्रिपुरसुन्दरीम् ॥ सर्वकामप्रदातारं भक्तानां . . . . । . . . . . त्तरिहतं वटुकं प्रणमाम्यहम् ॥

# पार्वती —

भगवन्दक्षिणामूर्ते सर्वज्ञ करुणानिधे । वनदुर्गामहाविद्यामन्त्रस्यामीष्टदायिनः ॥ माहात्म्यं कामदं नृणां यदि तेऽस्ति कृपा मयि । \* एवं कृत्वा च दिग्बन्धमैन्द्रादीन्व(वं)न्दयेह्शः । निगमैरागमैर्मन्त्रैः रुद्रबन्धनपूर्वकम् ॥

# Colophon:

इति श्री<u>रुद्रयामले सिद्धागमतन्त्रे</u> महाविद्योद्धारे चतुरशीतितमः पटलः ॥

#### End:

एवंविघां महाविद्यां शिष्यायोपदिशेद्धुरुः । गुरुभक्ताय कान्ताय दान्ताय च कुटुम्बिने ॥

# अनन्तरिदने चैकविंशद्वारं जपेत्सुधीः । ब्रह्मचारी हवि.

#### R. No. 1379.

Paper.  $11\frac{1}{4} \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 7. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914–15 from a MS. of M.R.Ry. S. Gōpā-lācārya of Villiyambākkam.

# लकारार्थमञ्जरी.

#### LAKĀRĀRTHAMAÑJARĪ.

A short treatise discussing the significance of the various tenses and moods in Sanskrit: by Siddhānta Vāgiśa, probably the same as Bhavānandasiddhānta Vāgīśa.

Complete.

### Beginning:

पचित पक्ष्यित अपाक्षीत् इत्यादौ वर्तमानत्वादिना प्रतीतेः वर्त-मानत्वे लट्त्वादिना, वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वरूपे भविष्यत्त्वे लट्ट्-त्वादिना, वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वरूपातीतत्वे लुङ्त्वादिना शक्तिः; न त्वाख्यातत्वेन, सर्वत्र प्रत्ययापत्तेः । ननु वर्तमानत्वं न कालसम्बन्धित्वम्, अतीतादावतिप्रसङ्गात् ।

#### End:

एवंच निरुक्ताया आज्ञादिसाधारणत्वात् विजातीयेच्छैव पूर्वत्रेव याच्ञापदार्थः । एवमाज्ञानुज्ञादिरपि विजातीयेच्छैव । समिधमाहरेत्यादौ यदाज्ञाविषयसामित्कर्मकाहरणानुकूळकृतिमानित्यन्वयबोध इत्यळम् ॥ Colophon:

इति सिद्धान्तवागीशविरचिता लकारार्थमञ्जरी समाप्ता ॥

#### R. No. 1380.

Paper.  $11\frac{1}{4} \times 8\frac{7}{8}$  inches. Foll. 74. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Šivarāma Śāstri of Trichinopoly.

# स्मृतिसङ्गहः.

SMRTISANGRAHAH.

Similar to the work described under No. 2808 of the D.C.S. MSS., Vol. V.

Incomplete

# Beginning:

श्रोतियं सुभगं गां च ह्यामिमामितं तथा। प्रातरुत्थाय यः पश्येत् पापेभ्यः स प्रमुच्यते।। पापिष्ठं दुर्भगं मत्स्यं नम्रमुत्कृत्तनासिकम्। पातरुत्थाय यः पश्येत् तत्कलेरुपलक्षणम्।। नम्रपदं बाह्यव्यतिरिक्तविषयम्। अथ बाहीर्विहारः।

# तत्र व्यासः —

नक्षत्रज्योतिरारभ्य त्वा स्योदयदर्शनात् । प्रातस्सन्ध्येति तां प्राहुः श्रि(श्रु)तयो मुनिसत्तमाः ॥

#### End:

तुलसीकाष्टसम्भूतां स्कन्धे मालां विभर्ति यः । स शुद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माहिजकर्मणः ॥ इति ।

# गौतमः--

अनेन विधिना नित्यं जपं कुर्यात् प्रयततः । प्रपन्नो विपुलान् भोगान् भुक्के मुक्तिं च विन्दति ॥ इति ।

#### R. No 1381.

Paper.  $11 \times 8\frac{1}{2}$  inches. Foll. 323. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Tiru. Śrīnivāsavarada Tātācārya of Villiyambākkam, a village in the Chingleput district.

बह्मस्त्रभाष्यन्याख्या--लघुभावप्रकाशिका.

BRAHMASŪTRABHĀŞYAVYĀKHYĀ: LAGHUBHĀVA-PRAKĀŠIKĀ.

A brief commentary on the Śrībhāṣya of Bhagavad Rāmānujā-cārya, which work has been described under No. 4943 of the D.C.S. MSS., Vol. X: by a disciple of Śrīnivāsa Tātārya. Reference is made herein to the Śrutaprakāśikā of Sudarśanasūri. Contains the Catussūtrī Prakarana only.

### Beginning:

वन्दे वाञ्छितलाभाय कुन्देन्दुधवलस्मितम् ।
मन्देतरघनप्रकृपं तं देवममराधिपम् ॥
. . . . . . . . निरस्तिनिखिलाहितः ।
तं श्रीनिवासतातार्यगुरुवर्यमहं भजे ॥
सङ्गद्य लिख्यते सेयं लघुभावप्रकाशिका ।

#### End:

यत्सम्बन्धि सुखं दुऱ्खिनवृत्तिश्च पुरुषार्थः स खल्वहमर्थः । अहं निर्दुःखः सुखी स्यामिति हि प्रतीतिः । तस्य पुरुषार्थवतो नाशः कथं पुरुषार्थः पुरुषार्थान्तरं वा कथमर्थयितुस्तस्यामावे पुरुषार्थी भवेदित्यादि बहुतरं प्रपिंति श्रुतप्रकाशिकायां तत्रैव द्रष्टव्यम् ॥

# Colophon:

इति लघुभावप्रकाशिकायां श्रीमद्भाष्यव्याख्यायां चतुस्सूत्री ॥

#### R. No. 1382.

Paper.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 241. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. M. Rāmakṛṣṇakavi of Vanaparti.

# तत्त्वंपदार्थाविवेकः.

TATTVAMPADĀRTHAVIVĒKAĻ.

Similar to the work described under R. No. 193(h) ante. By Pūrņānandasarasvatī, a disciple of Puruṣōttamānandasarasvatī, who was himself the disciple of Advaitānanda.

The author discusses in this work the meaning of the words 'Tat' and 'Tvam' contained in the Śruti 'Tattvamasi.' with special reference to certain passages contained in Madhusūdanasarasvatī's Siddhāntabindu relating to the eighth verse of Daśaślōkī.

Complete.

### Beginning:

ईशानविष्णुशब्दाचैर्यद्वाच्यं रामनामकम् । कारुण्यपूर्णनयनं कामरूपं भजाम्यहम् ॥ नमः श्रीज्ञानमुद्राय वटमूलनिवासिने । अज्ञानध्वान्तनाशाय गुरवे मुनये सदा ॥ सिद्धान्तविन्दोर्व्यास्यानं ब्रह्मानन्देन भिक्षुणा । कृतमप्येकदेशस्य तात्पर्यं वण्यतेऽधुना ॥

अथ 'कार्योपाघिरयं जीवः कारणोपाघिरीश्वरः' इत्यादिश्रुत्यनु-सारेण ज्ञानतज्जन्यान्तःकरणोपाधिकतया एकस्यैव चैतन्यस्य जीवेश्वर-विभागसंभवेऽप्यज्ञानोपाधिकचित्त्वरूपेश्वरपदशक्यतावच्छेदकस्य विभिन्न-धर्मिवाचकपदशक्यतावच्छेदकत्वाभावेन न तस्य शिवेशानादिपदवाच्य-त्वम् । न वा विष्ण्वादिपदवाच्यता, तेषां तत्र केवलयोगवृत्त्यैव प्रयोगः संभवादित्याशङ्कानिराकरणायेश्वरोपाधिभूताज्ञानस्यैकरूपत्वेऽपि मैत्रायणीय- श्रुत्यनुसारेण स्वगतसत्त्वादिगुणिवशिष्टत्वेन भेदमुपेत्य तदुपाधिकतयैक-स्यैव नानाशब्दवाच्यत्वं दर्शयति—तत्र ईश्वरोऽपि त्रिविधः स्वोपाधि-म्ताविद्यागुणभेदेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वरभेदादिति । त्रिविधः त्रिप्रकारः ; त्रयः प्रकारा धर्मा यस्येति व्युत्पत्त्या धर्मत्रयाविशिष्ट इति यावत् । End:

तत्तत्पुरुषीयतत्तज्ज्ञानतत्तद्ञानाभावकूटविशिष्ठचरममुक्तपुरुषीयचरम-तत्त्वसाक्षात्कारस्यैव तत्तद्धीनतत्पुरुषीयाज्ञानोभयनाशकत्वापगमेन तदानीं सद्वितीयत्वापादनासंभवात् । अभावस्याधिकरणस्वरूपतया न तेन सद्धि-तीयापत्तिरिति शिवम् ।।

> यं प्राहुर्निखिलागमाः प्रतिदिनं ध्यायन्ति यं योगिनो यं ज्ञात्वैव पराश्चरप्रभृतयः संसारपाथोनिधिम् । तीर्त्वो मुक्तिमुपागताः श्रुतिमतीं निर्दुःखरूपां शुभां तं भूमानमुपास्महे रघुवरं चिन्मुद्रयालंकृतम् ।)

यः पौलस्त्यकुलान्तकोऽपि सततं हर्यादिसंरक्षणे दक्षः स्वरूपफलाशनोऽप्यनुपमं स्वीयं पदं स्वेच्छया । दत्तं येन समस्तपुण्यनिचयैः प्राप्यं शबर्थे पुन-स्तं भूमानमुपास्महे रघुवरं चिन्मुद्रयालंकृतम् ॥

Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपिरिव्राजकाचार्यसर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीम(द)हैतानन्द-पादपूज्यशिष्यपुरुषोत्तमानन्दसरस्वतीशिष्यपूर्णानन्दसरस्वतीकृतत्त्वंपदार्थ-विवेके त्वंपदार्थनिरूपणम् ॥

किंचिदत्र विरुद्धं चेदुक्तं दैववशान्मया । शान्तेः पुरुषधर्मत्वात् तत्क्षन्तव्यं मनीिषिभिः ॥ इति पूर्णानन्दसरस्वतीकृततत्त्वंपदार्थविवेकः संपूर्णः ॥

#### R. No. 1383.

Paper.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{3}{8}$  inches. Foll. 76. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914–15 from a MS. of M.R.Ry. Tāṅgal Rāmasvāmi Śāstri of Viriñeipuram.

# प्रत्यकृतच्वप्रकाशिकाः

#### PRATYAKTATTVA PRAKĀŚIKĀ.

Same work as that described under R. No. 1168 ante. Complete in four Adhyāyas.

#### R. No. 1384.

Paper.  $10\frac{3}{4} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 28. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Tāngal Rāmasvāmi Šāstri of Virineipuram.

# नामसङ्कीर्तनम्.

#### NĀMASANKĪRTANAM.

On the greatness and religious efficacy resulting from the repetition of the different names of God as described in the Brahmasamhitā, Kātyāyanasamhitā, etc.

Incomplete.

# Beginning:

यन्नामकीर्तनादेव सद्यः पापक्षयो भवेत् । तमहं संस्मरामीशं शिवं कृष्णं विमुक्तये ॥

ननु नामकीर्तनात्सद्यः पापक्षयप्रतिपादकमन्त्रात् संवादेतिहासपुरा-णोपपुराणसंहितागमादीनां कर्मानुष्ठानपराणां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्तीति चेत्, मानान्तरसंवादिविसंवादिवाक्यानामिप्तिर्हिमस्य भेषजम्, स प्रजापति-रात्मनो वपामुदिख्खिदत्, यजमानः प्रस्तर इत्यादीनामे(व) प्रामाण्यम् ।

# ब्रह्मसंहितायामपि नामकीर्तनप्रस्तावे बोधायनं प्रति श्रीकृष्णः----

मन्नामकीर्तनफलं विविधं निशम्य न श्रद्धयातिमनुते यदुतार्थवादम् । यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि संसारघोरविविधार्तिनिपीडिताङ्गम् ॥ इति ।

# कात्यायनसंहितायाम् ---

अर्थवादं हरेनीन्नि सम्भावयति यो नरः । स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतित स्फूटम् ॥ इति ।

#### End:

किपलाकोटिदानस्य कन्यादानायुतस्य च। यत्फलं लभते जन्तुस्तत्फलं हरिकीर्तनात्।।

#### R. No. 1385.

Paper.  $11\frac{1}{8} \times 8\frac{3}{4}$  inches. Foll. 98. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Mārkaṇḍēya Śarma of Guntur.

# ब्रह्मसूत्रलघुवृत्तिः.

#### BRAHMASŪTRALAGHUVŖTTIḤ.

A brief commentary on the Brahmasūtras of Vyāsa written in accordance with the Advaita school of Vēdānta. The difference in the views held by Vācaspatimiśra and others is also incidentally noticed.

Complete

# Beginning:

शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् । सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ ओं नमो गुरुभ्यः. आत्मा वारे द्वष्टव्यः श्रोतव्य इत्यादौ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । साधनचतुष्टयसम्पन्नस्य मोक्षसाधनब्रह्म-ज्ञानाय वेदान्तिवचारः कर्तव्यः । वाचस्पतिमिश्रमते तु साधनचतुष्टय-सम्पच्यनन्तरं ब्रह्मज्ञानेच्छा भवति । कर्मफलस्यानित्यत्वात् ब्रह्मज्ञानात्पु-रुषार्थश्रवणाच ।

शास्त्रं ब्रह्मविचाराख्यमध्यायाः स्युश्चतुर्विघाः । समन्वयाविरोधौ च साधनं च फलं तथा ॥ यतो वा इमानि भृतानि जायन्त इत्यादौ जन्माद्यस्य यतः । End:

अनावृत्तिरशब्दादनावृत्तिरशब्दात् ॥

येऽर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्ताः तेषाभनावृत्तिरेव तेषां न पुनरावृत्तिः क्रममुक्त्यभिघायकशब्दात् । न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इति श्रुतिश्चब्दः । निर्गुणब्रह्मविदां त्वावृत्तिशङ्कीव नास्तीत्यर्थः ॥ Colophon:

इति ब्रह्मसूत्रलघुरुत्तिः समाप्ता ।

# R. No. 1386.

Paper. 11½ × 9 inches. Foll. 167. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a paper MS. of M.R.Ry. M. Rāmakṛṣṇakavi of Vanaparti, a town in Hyderabad. वेदान्तसूत्रमुक्तावली.

# VĒDĀNTASŪTRAMUKTĀVALĪ.

This is a commentary on the Brahmasūtras of Vyāsa. By Brahmānandasarasvatī, pupil of Paramānandasarasvatī. He says that he has followed the Nirnayadarpana and other works of his learned predecessors.

Breaks off in the fourth Pada of the third Adhyaya.

# Beginning:

चरणौ शरणीकुर्मः श्रीमन्नारायणप्रभोः। अपि श्रीविश्वनाथस्य परमानन्दरूपिणः॥ भाष्यार्थो निरणायि यः श्रुतिपथन्यायाम्बुधेः पारगैः विज्ञैर्निणयद्र्पणप्रभृतिषु ब्रह्मापरोक्षान्वितः। तं बुद्धा तनुते गुरुप्रभृतिभिस्तन्मात्रचेतोगितः ब्रह्मानन्दसरस्वती श्रुतिशिरस्सूत्रेषु मुक्तावळीम्॥

अथेयं शारीरकमीमांसा नारभ्या, कर्तृत्वादिबन्धस्य समूलस्य सत्यतया ज्ञानानिवर्त्यत्वात् तिन्नवृत्तेः फलस्य तत्कामस्याधिकारिणां जीवपरयोरेक्यस्य विषयस्य चासम्भवात्। वेदान्तानामर्थवादत्वेन विचारविधिफलादिषु तात्पर्या-भावात् वेदार्थमात्रविचारस्य पूर्वमीमांसया कृतत्वाचेति प्रत्याह—अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति। नित्यानित्यविवेकभोगमात्रारागशमदमोपरमितितिक्षासमाधाः नानन्तर्यमथशब्दार्थः। अत इति लचब्लोपे पश्चम्या इमां मुमुक्षाम-वाप्येत्यर्थः। नित्यानित्यविवेकादिम्मुक्षान्तस्य अथशब्दार्थानन्तर्यप्रति-योगिनः सम्भवप्रदर्शनार्थमत इति भाष्यादिः।

# Colophon:

इति श्रीपरमानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्यश्रीब्रह्मानन्दसरस्वतीविराचि-तायां वेदान्तसूत्रमुक्तावल्यां प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ इति प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥

#### End:

# दर्शनाच ॥

काम्यानां स्वप्रयोजनकामनायामनित्यत्वेनानित्यत्वदर्शनाच्च न यागा-क्र[ा]श्रितोपासनानां समुच्चयः किं तु यथाकाम्यमिति ॥

इति यथाश्रयभावाधिकरणम् ॥

# Colophon:

इति श्रीब्रह्मानन्दसरस्वतीविरचितायां सूत्रमुक्तावलचां तृतीयस्या-ध्यायस्य तृतीयः पादः॥

अथ पुरुषार्थाधिकरणम् । चतुर्थेन सगुणनिर्गुणविद्यानां क्रतूपकारा-द्भिन्ने फल्ले साधनत्वनिर्णयात्फलभेदे साधित एव तृतीये तासां भेदाभेदौ सिध्यत इति हेतुहेतुमद्भावः पादयोः सङ्गतिः ।

> उपेत्य तु स्त्रियं कामात्रायिश्चत्तं विधीयते । प्राणायामसमायुक्तः कुच्छ्रं मन्दं समाचरेत् ॥ तत्रैव च यतिः शान्तः कुर्योत्सान्तपनं व्रतम् । तत्रश्चरति निर्दोषः कृच्छ्रस्यान्ते समाहितः ॥ पुनश्चाश्रममागत्य चरेद्भिक्षुरतान्द्वितः ।

इत्यादिः प्रणवजपादिश्र बोध्यः। कृतप्रायश्रित्तेरपि प्रकृतं प्राणा-यामादिविध्यर्थामिति प्रयोजनसङ्गती ॥

इति आधिकारिकाधिकरणं समाप्तम् ॥

#### R. No. 1387.

Paper. 103×95 inches. Foll. 154. Lines, 20 in a page. Telugu.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Purusottamakavi of Masulipatam.

Bound in two volumes.

काशीमाहात्म्यम्.

KĀŚĪMĀHĀTMYAM.

Similar to the work described under No. 2388 of the D.C.S. MSS., Vol. IV, Part 2.

As found in the third part of the Brahmavaivartapurāṇa. Contains Adhyāyas 1 to 26, the headings of which are given below:—

- १. गुरुभक्तिस्वरूपकथनम्.
- २. काशीस्वरूपप्रकटनम्.
- ३: काशीमाहिमवर्णनम्.
- थ. सोमशर्मोपाल्यानम्.
- ५. महासेनोपाख्यानम्.
- ६. मोक्षोपायकथनम्.
- ७. प्रायश्चित्तप्रसङ्गः.
- ८. प्रायश्चित्तनिर्णयः.
- **Q.** Do.
- १०. पश्चकोशयात्रा.
- ११. क्षेत्रप्रदाक्षणम्.
- १२. प्रायश्चित्तविधिः.
- १३. तीर्थकथनम्.

- १४. काशीप्रादुभीवः.
- १५. ब्रह्मक्षेत्रमाहात्म्यम्.
- १६. स्थितिक्रमःः
- १७. शिवशक्तिलिङ्गोपाख्यानम्.
- १८. कामकलाख्यानम्.
- १९ वीरसेनोपाख्यानम्.
- २०. श्रवणविधिः.
- २१. गङ्गाकथा.
- २२. नरकवर्णनम्.
- २३. यातनापापकथनम्.
- २४. काशिकथा.
- २५. Do.
- २६. रहस्यातिरहस्यकथनम.

# Beginning:

भवानीतनयाद्याद्यतनयानन्द दायक । काशीवासिजनाद्योषहारिन् धुण्ढे नमोऽस्तु ते ॥ जयति जयति काशी काशितज्ञानराशिः शिवहरिहरधातृश्रीगणेशाम्बिकानाम् । निवसातिरियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत नमत शुद्धां शुद्धये कीर्तयध्वम् ॥

# ऋषय ऊचुः---

युगानि युगमानं च युगधर्माः सनातनाः । युगेषु लोकचरितं श्रुतमस्माभिरादितः ॥ 116-A पुनः काळियुगस्यास्य स्वरूपं वर्णयादितः । कळिनाधर्मामेत्रेण विचता अपि सज्जनाः ॥

श्रीसूत उवात--

संहत्य सर्वे शुद्धेऽम्भस्यद्वयो हरिरव्ययः । प्रबुद्धो बुधसंसेव्यस्तदा नाभेरजायत ::

न काशिकायां पातितोऽपि धर्मकृद् दुःखं समाप्तोति मम प्रसादात्। इति प्रतिज्ञा जगदीश्वरस्य महानुभावस्य शिवस्य नित्यम् ॥ काञ्चां प्रदीपप्रभया प्रकाशितं पापान्धकारः खळु नाशमेति । विश्वेशदेहोद्भवया सुविद्यया महात्मनां पुण्यकृतां कृतात्मनाम् ॥

# Colophon:

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते तृतीयभागे काशीमाहात्म्ये गुरुभक्तिस्वरूपकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

#### End:

सूतः---

इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां विनाशनं काशिनिवाससौख्यदम् । शृण्वन्ति गायन्ति महानुभावाः परां मुदं प्राप्य परां लभन्ते ॥

स्थूलादिप स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । यथा मनुष्यदेहेऽस्मिन् शोधिते सित वस्तुतः ॥

# Colophon:

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे तृतीयभागे काशीमाहात्म्ये रहस्याति-रहस्यः षड्विंशोऽध्यायः॥

Fol. 154b contains two stanzas relating to Dharmaśāstra.

#### R. No. 1388.

Paper.  $10\frac{5}{8} \times 9\frac{1}{2}$  inches. Foll. 143. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. S. Gōpālā-cāriyar of Villiyambakkam

# पाण्डवपुराणम्.

PĀŅDAVAPURĀŅAM.

A work in eighteen Sargas briefly describing the story of the Mahābhārata as current among the Jainas: by Vādicandra, younger brother of Prabhācandra. The author is said to have consulted the Aṣṭasahasrī of Vidyānanda, the Jainēndracandrikā of Pūjyapāda, the Vādasindhu of Akalanka and the works of Samantabhadra, Hariścandra, Vīranandi, Puṣpadanta and Jananjaya.

The story is said to have been recounted by Vardhamāna, son of Siddhārtha who reigned at Kuṇḍina in the Vidēha country, to the King, Śrēṇika, and is said to have been traditionally transmitted in that line through successive generations, such as, Nēminātha, Padmanandi, Dēvēndrakīrti, Vidyānandi, Mallibhūṣa, Vīracandra and Jñānabhūṣaṇa to the author's brother Prabhācandra, from whom the author is said to have heard it. It is stated in this work that it was written in a place named Ghanaugha in the Puṣya month in the year 1654 (?) and that it contains 2,800 stanzas.

Complete; the names of the Adhyayas are given below:-

- श्विवपुराणाभिमतपाण्ड-वोत्पत्तिवर्णनम्
- २. जैनाभिमतधृतराष्ट्राद्युत्प-त्तिवर्णनम्
- ३. कौरवपाण्डवोत्पत्तिवर्ण-नम्.
- पाण्डवक्रीडानेमिजिनज-न्मवर्णनम्

- ५. राक्षसजयकन्यालामकरी-न्द्रहननवर्णनम्
- ६. पाण्डवस्वपुरप्रवेशार्धरा-ज्योपलम्भवर्णनम्.
- ७. दुर्योघनमानोच्छेदवर्णनम्.
- ८. कीचकवधवर्णनम्.
- ९. विराटगोकुलानयनादिव-र्णनम्.

- १०. कृष्णपाण्डवप्राग्भवस्नेह-वर्णनम्.
- ११. उभयसेनामेलनवर्णनम्.
- १२. गाङ्गेयस्वर्गगमनवर्णनम्.
- १३. जयद्रथवधवर्णनम्
- १४. द्रोणकर्णदुर्योधनवधवर्ण-नम्.

- १५. द्रौपदीहरणपाण्डवमधुरा-प्रवेशवर्णनम्.
- १६. द्वारकाहरिविनाश्चपाण्डव-वैराग्योत्पत्तिवर्णनम्.
- १७. पाण्डवभवावलिवर्णनम्.
- १८. पाण्डवमुनिनिर्वाणगमन-वर्णनम्.

# Beginning:

नमः श्रीसिद्धनाथाय ज्ञानानन्दैकमूर्तये ।
स्वापूर्वार्थप्रकाशाय सुखद्दग्वीर्यमूर्तये ।
नमो वृषमनाथाय वृषवर्धनहेतवे ।
अपारभवपाथोधिसमुत्तरणसेतवे ॥
पश्नां समजो यस्य दृष्ट्या विगतवन्धनः ।
स जीयाज्ञगदानन्ददायको यदुनायकः ॥
दिदीर्वान् शम्भुजं गर्वे बभङ्वान् भवपञ्जरम् ।
शिशीर्वान् लोकमिथ्यात्वं सुखं पुष्यात् स सन्मतिः ॥
त एव भूभृतां मान्या लोके स्तुत्यास्त एव हि ।
प्रातर्नमन्ति ये नित्यं भारतीपदपङ्कजम् ॥

श्रीमत्समन्तभद्राद्या जयन्तु श्रुतसागराः । वाक्कुठारैश्च येषां हि भिद्यन्ते कुमतद्भुमाः ॥ सप्तभङ्गान्विते यस्य वाद्सिन्धौ सरस्वती । मम्रा सुगतसंभूता स जीयाद्कलङ्ककः ॥ विद्यानन्दो सुनिर्जीयात् सद्भुणः पात्रकेसरी यस्माद्ष्यसहस्री च संभूता परपक्षहा ॥ स नन्दाल्रुज्यपादेशो यस्माज्जैनेन्द्रचन्द्रिका । अजायत सदा सर्वजनजाड्यतमोऽपहा ॥ हरिश्रन्द्रः स मे देवो वीरनन्दी जनंजयः। महाकाव्यस्य कर्तारो जयन्त्र जगतीतले ॥ षड्भाषाकविचकीशः पुष्पदन्तः परार्थकृत्। यद्भन्थारस्तोकबुद्धीनामगम्या हि पदेपदे ॥ एतेषां अन्थमालोक्य पण्डितानामपण्डितः । वादिचन्द्रः कथं कुर्योद्भारतं भुवनोत्तमम् ॥ शब्दशास्त्रे न कौशल्यं न पुराणपरिश्रमः। नालोकितोऽपि सत्तकों नाधीतोऽप्यागमोऽपि च ॥ ईदृशं को ऽपि नो कुर्यात् धाष्टर्चे लोके विचक्षणः । तारी चापि न कोऽप्यत्र संतरेत्पयसां पतिम् ॥ यथा कथंचिद्वदतो यथाशक्ति पुराणकम् । मम दोषो न वा श्राह्यः साधुभिः सर्वसंमतैः ॥ अस्ति विस्तरतः प्रोक्त भारतं पूर्वसूरिभिः। तत्संक्षिप्य प्रवक्ष्यामि सद्वाक्यैरुपयोगिभिः॥ कविदृष्टो जनः क्षुद्रो नीरसं चापि भूतलम् । नास्ति चैकापि सामग्री परं शासनभक्तितः ॥ अथ श्रीभरतक्षेत्रे विषयः श्रीविदेहकः । यं विमूष्य स्थितं भाति पुरं श्रीकुण्डिनाभिधम् ॥ तत्र सिद्धार्थराजेशस्तद्धार्यो प्रियकारिणी । सा सप्ता षोडश स्वमानद्राक्षीत् क्षणदात्यये ॥

गजं वृषं हरिं पद्मां पुष्पदामद्वयं विधुम् । रविं मीनं घटद्वन्द्वं सरः सिन्धुं स(सु)विष्टरम् ा नाक(कं)नागालयं रत्नपुञ्जं निर्धूमपावकम् । प्रेक्ष्य श्रीमान्प्र(मत्प्र)भोरग्रेऽवोचत् स्वप्नान् विविच्य च ॥

अच्युतः स्वर्गगं हित्वा विमानं पुष्पकामिषम् ।
भगवान् त्रियकारिण्या गर्भवासमुवास च ॥
आषाढशुक्कषष्ठचां(तु)सोमं हस्तान्तरान्तरं ।
सौम्येषु प्रह्योगेषु लग्ने चातीव निर्मले ॥
महामहोत्सवं गेहे प्रतिमासं प्रकुर्वति ।
शुभ्रचैत्रत्रयोदश्यां सा सुतं तमजीजनत् ॥
समेत्य सहसा देवाः सेन्द्राः साप्सरसो गृहे ।
अभिषच्यार्भकं मेरौ वीराख्यां हर्षतो जगुः ।
पस्य जन्मोत्सवे सर्वा वृद्धि याता विभृतयः ।
वर्षमानोऽयमित्याख्यत् पिता तस्माज्जनैर्वृतः ॥

चतुरङ्गवलोपेतो गत्वानम्य पदाम्बुजम् । अस्तावीत्सन्मतिं भक्त्या श्रेणिकः संमताहितः ॥

इति स्तुत्वा जिनाधीशं नामंनामं च गौतमम् ॥ धारंधारं महातोषमध्यास्त नरकोष्ठकम् । संलभ्य समयं राजा कुड्मलीकृत्य दोर्युगम् ॥ पमच्छ पाण्डुपुत्राणां चिरतं चित्रतास्पदम् । केन पुण्येन संजाताः कस्य तीर्थो जिनेशिनः ॥ कानीनस्तु पितामहः समभवित्यत्रादयो गोळकाः तत्पुत्राः पृथगन्यतातजिताः कुण्डा ह्यमी पाण्डवाः । पश्चानां द्रुपदात्मजा सहचरी युद्धे हता बान्धवाः श्रीकृष्णेन कुलं कळङ्कमिलनं नीतं जगद्वन्धताम् ॥ इत्युक्त्वा विरराम वंशमिखलं श्रीपाण्डवानां नृपाः श्रुत्वोवाच महामुनिर्गुणिनिधिर्ज्ञानाविधर्गीतमः । नेदं तथ्यमसत्यतामुपगतं न श्राव्यमेतत्कथा श्रोतव्यं प्रतिवासरं मुनिमुखाच्छ्रीपाण्डवीयं यशः ॥

# Colophon:

इति भद्दारकश्रीप्रभाचन्द्रानुचरसूरिश्रीवादिचनद्रविरचिते श्रीपाण्डव-पुराणे शिवपुराणाभिमतपाण्डवात्पत्तिवर्णनो नाम प्रथमः सर्गः ॥

#### End:

यो भिल्लो वणिगुत्तमिल्लदशम् चिन्तागितर्थः खगः
यो माहेन्द्रपितर्बभ्व विदितो यो वाऽपराजित्रभुः।
यो वा षोडश नािकनां पितरभूत् स्वािदेत्रितिष्ठो नृपः
यो वा श्रीशजयन्तगोनरनुतः श्रीनेिमनाथोऽवतात्॥
स जीयांत् पद्मनन्दीशो भारतीग(ग्)च्छभूषणम्।
पितेव पालयामास यो वृन्दं यितनािमह ॥
यत्कीर्तिमुज्ज्वलां श्रुत्वा मिलनाङ्गो निशाकरः।
देवेन्द्रकीर्तिजीयात्(स) पालिताङ्गो निशाकरः।
म्रूलसङ्घाम्बरद्योतिममतामददूरगः।
समस्तजनतानन्दी विद्यानन्दी बभूव च॥
तद्वंशािकथशरचन्द्रो नानामम्रस्फुरत्प्रभः।
मिदिम्नो मन्दिरं जीयान्मिल्लभूषो मनिश्वरः॥

तस्य वंशाम्बरे सूर्यः लक्ष्मीचन्द्रो लसद्युतिः । सकलागमसद्वेदी लक्ष्यलक्षणलक्षितः ॥ वस्रधाविदित्रख्यातिर्वाञ्छितार्थफलप्रदः । वीरचन्द्रो विदां वन्द्यो दर्शिताखिलसत्पथः ॥ अपनीतं विनेयानां येन जाड्यं हृदि स्थितम् । स जीयात् ज्ञानभूषेन्द्रो भवदुःखनिवारणः ॥ केचिच्छब्दप्रवीणाः कति च बुधजनास्तर्कशास्त्रेषु शूराः केचित्सिद्धान्तसिन्धुप्रतरणपटवो मन्नवादाश्च केचित् । यं मुक्त्वान्यं यतीशं गुणगणनिलयं सर्वविद्याविनोदं पश्यामो न (नो)पृथिव्यां वयमिह नयनैः श्रीप्रभाचन्द्रसूरिम्॥ तत्पद्भविशद्ख्यातिवीरविद्याविशालधीः । वादिचन्द्रः कथामेनामप्राक्षीद्रससंभृताम् ॥ वेदवाणषडङ्गे(ङ्के) च वर्षे तैषेऽथ मासि च घनौघनगरेऽकारि पाण्डवानां प्रबन्धकः ॥ श्रीमद्रृषभनाथस्य प्रासादे मङ्गलोद्धरे । नित्यं हुंफडसंघे च भक्तिभारं प्रकुर्वति ॥ बोघाय स्वल्पबुद्धीनां प्रसिद्धवचनोत्करैः। जुगुम्भ पाण्डुजातानां चरित्रं वादिचन्द्रमाः ॥ दृश्यते लेखकैयेत्र संख्या चाष्ट्रशतराध । द्विसहस्री सुवृत्तानां पाण्डवानां चरित्रके।।

## Colophon:

इति श्रीभद्दारकश्रीप्रभाचन्द्रानुचरस्रिशीवादिचनद्रकते पाण्डव-पुराणे पाण्डवमुनिनिर्वाणगमनो नामाष्टादशः सर्गः ॥ पाण्डवपुराणं संपूर्णम् ॥

#### R. No. 1389.

Paper. 105×93 inches. Foll. 153. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Tāngal Rāmasvāmi Šāstri of Virincipuram.

## सौभाग्यपद्धतिः.

### SAUBHĀGYAPADDHATIḤ.

A work giving details of procedure connected with the conduct of worship of the goddess Sakti with quotations from various authoritative works.

Complete.

### Beginning:

म्लाधाराम्बुजारूढा पश्चवका स्थले स्थिता । अङ्कुशादिपहरणवर्ण . . . . दिनिषेविता ॥ मुद्रोदनासक्तिचता डाकिनीरूपधारिणी ।

# श्रीमहाच्छन्दसारे----

### श्रीशिवः---

उक्तलक्षणसम्पूर्णी डाकिनी कनकप्रमाम् । चतुष्पत्रेषु देवेशी वरदां च श्रियं तथा ॥

यक्षाचैः सुरिकन्नरैः परिवृतैः सिश्चन्त्य(विद्या)चणैः पुत्रागाम्बुजनागपुष्पवकुलन्यासैस्सुरैरिचितम् । नित्यं ध्यानसमस्तदीप्तिकरणं कालाग्निरुद्रोपमं तं संहारकरं नमामिन्सततं पातालपष्ठं सुखम् ॥ ओं हं सः हं सां हं सस्सो हं अहर्निशमहोरात्रसङ्ख्या गतदिवस-सङ्ख्या षट्छतमजपाबद्याविद्याबद्यविद्यागायत्रीमहामन्त्रजपमहर्निशमहं नि-वेदयामि ।

### End:

तदाप्रभृति निर्भीतो निर्विकरूपस्युखी भवेत्। यावद्देहं गुरोराज्ञां मनसापि न लङ्घयेत्॥ दृढभक्तिस्सदाचारश्चिन्मयं स्वं निरीक्षयेत्। निर्वाणदर्पणं नाम पद्धतिः कथिता मया। अनया परितुष्टोऽस्तु सिद्धानन्दगुरुरसदा॥

इति निर्वाणदर्पणं समाप्तम् ।

ऐं विजये विजये त्रै शेक्यवशङ्कारि त्रैलोक्यममुकं मे वशमानय स्वाहा..

वामाङ्कन्यस्तवामाकरतलकालितालिङ्गितो वामबाही
न्यस्तारकोत्पलामः स्तनविधृतिलसद्वामबाहुः प्रियायाः ।
सर्वाकल्पाभिरामो धृतपरग्रमुगेष्वादरः काश्वना . . .

The name of the scribe and the date of transcription are given thus:

बहुधान्यनामसंवत्सरे वृश्चिकमासे गुक्कपक्षे प्रथमायां मानुवासरे श्रीवत्स-गोत्रोद्भवसुब्रह्मण्यपुत्रेण पतञ्जलिना सौभाग्यपद्भतिः लिखित्वा समाप्तम् ॥

# Colophon:

इति सौभाग्यपद्धतिस्तम्पूर्णा ॥

### R. No. 1390.

Paper. 105×9½ inches. Foll. 160. Lines, 20 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914–15 from a MS. of M.R.Ry. Tiru Śrīnivāsavarada Tātācāriyar of Villiyambākkam.

#### न्यायरत्नमाला.

### NYĀYARATNAMĀLĀ.

By Pārthasārathimiśra, son and disciple of Yajñātnen. Same as the work described under No. 1887 of Rājēndra Lal Mitra's Notices of Sanskrit MSS.

A treatise giving in verse and prose the reasonings and the chief doctrines inculcated by Kumārilabhaṭṭa in his work on Mīmāmsā entitled the Tantravārtika.

Complete in five Pariochēdas.

## Beginning:

आनन्दममृतं ज्ञानमजं साक्षिणमीश्वरम् । ब्रह्म सर्वमसर्वे सदसद्वन्दे विमुं हारिम् ॥ मीमांसार्णवसम्भूतैः कुमारस्वामिना कृतेः । न्यायरत्तेरहं मालां सङ्गृह्णामि मनारमाम् ॥ तत्र स्वाध्यायविध्यर्थः प्रथमं तावदुच्यते । आचार्यदृष्टिमाश्रित्य प्रतिपक्षानिरासतः ॥ तत्र तावादिमं केचित् पूर्वपक्षं प्रचक्षते । \* कारकेश गृहीतत्वादेकत्वादेः कियार्थता । कारकश्रुतिगम्यत्वात् बाधते द्रव्यशेषताम् ॥ तथा पश्वर्थमेकत्वं पद्शुत्या प्रतीयते । समानप्रत्यश्रात्वा बलीयस्या कियाङ्गता ॥

इति तत्र समानप्रत्ययश्रुतिं दर्शयति । तस्मात् क्रिया विनियोक्त्रीति सूक्तम् ॥

### Colophon:

इति न्यायरत्नमालायामङ्गनिर्णये प्रथमपरिच्छेदः ॥

### End:

एतत्सर्व वार्तिकसङ्गहरूपेण भावनावचनो लिङ्शब्दस्तावत्तां स्मार-यति, लोकवदित्यादिना । तस्मात् प्रकारान्तररूपोऽभिविधिस्तावल्पतीक्षते । यावद्योग्यमापन्ना भावना अन्यानपेक्षिणीत्यनेन दर्शितिमति वेदितव्यमिति.

## Colophon:

इति श्रीमहोपाध्यायपार्थसारथिमिश्रविरचिते न्यायरत्नमालायामङ्गनि-र्णये पश्चमः परिच्छेदः ॥

भुवनत्रयविष्यातः श्रीमद्यज्ञात्मनन्दनः ।
तत एव श्रुतं प्राप्य विश्रुतः पार्थसारियः ॥
मीमांसाव्धि चाकुलं चोद्यनकैः मन्दप्रज्ञद्विगाद्यं विगाद्य ।
महाचार्यराह्वनैन्यीयरहैः मालां कांचित् कल्पयामास धीरः ॥

### R. No. 1391.

Paper. 84×54 inches. Foll. 23. Lines, 8 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Śivarāma Śāstri of Trichinopoly.

# (a) आत्मानात्माविवेचनम्.

### ĀTMĀNĀTMAVIVĒCANAM.

Foll. 1a-10a. Fol. 10b is left blank.

This work investigates into the nature of the soul and matter and comes to the conclusion that the individual self is identical with the Supreme Brahman. By Mahēśvarānandasarasvatī, a disciple of Puruṣōttamānandasarasvatī.

Complete.

## Beginning:

अथात्मानात्मस्वरूपं विभज्य प्रदर्शते—तत्र प्रथमतः सुखप्रति-पच्यर्थमनात्मस्वरूपमुच्यते। अनात्मा त्रितिधः स्थूलसूक्ष्मकारणभेदेन। तत्र स्थूलश्रारीरं नाम पत्रीकृतपत्रमहाभूतकार्यं करचरणाद्यनेकावयवविशिष्टं कर्मणा संपादितं जीवस्य सुखदुःखानुभवयोग्यायतनमुच्यते। इदमेव स्थूलशरी-रम्-

### End:

सर्वत्र परिपूर्णेन महाकारो नैकी मृतो भवति ; तद्वत् प्रत्यगात्मापि स्थूल : सूक्ष्मकारणशरीरत्रयोपाधिविलये सति सर्वत्र परिपूर्णेन साचिदानन्दलक्ष-णेन ब्रह्मणैकी मृतो भवति, सचिदानन्दलक्षणं ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः । ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्मविदामोति परमित्यादि श्रुतेः । तस्मा-न्मुमुक्कुमिः ब्रह्मात्मनोः श्रुतिप्रतिपादितैक्यमनुज्ञायताम् ।

## Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमत्पुरुषोत्तमानन्दसरस्वती—-चरणारविन्दशिष्यमहेश्वरानन्दसरस्वतीविराचितमात्मानिवेचनं सम्पूर्णम्॥

# (b) पञ्चीकरणम्.

PAÑCĪKARANAM.

Foll. 11a-23b.

Similar to the work described under No. 4636 of the D.C.S. MSS., Vol. IX.

Incomplete.

### Beginning:

तमहं रामकृष्णास्यशुद्धं सिचित्सुखात्मकम् ।
नमस्करोमि श्रुंत्युक्तं तत्पद्मातिवाञ्छया ॥
वेदान्तग्रन्थतात्पर्यमहणासक्तचेतसाम् ।
ब्रह्मतत्त्वं स्फुटीकर्तुं पश्चीकरणमुच्यते ॥
अनिर्देश्यमपि ब्रह्म अध्यारोपापवादतः ।
निर्देश्यं श्रुत्यवष्टम्भाच्छक्यतेऽस्मात्त्रयासतः॥
अध्यारोपकमं वक्ष्ये मन्दबुद्धचनुसारतः।
केनोपायेन मन्दानां ब्रह्मारोहं भवेन्मनः॥

पश्वविंशतिकोष्ठानि तदीशाने तु दण्डवत् । पश्च कोष्ठान् लिखेत्तत्र पुच्छं प्रथममुच्यते ॥

पश्चीकरणं नाम आत्मानात्मविवेकः कथ्यते । आत्मा स्थूलसूद्दमकारण-शरीरेभ्यो व्यतिरिक्तः अवस्थात्रयसाक्षी पश्चकोशव्यतिरिक्तः । End:

वायोरंशं पृथिवीसंयोगात् धनञ्जयत्रायुः पृथिव्यामुपसंहरति । अग्न्यं-शमाकाश्चसंयोगात् सङ्गमाकाश्चे उपसंहरति । अग्नेरंशं वायुसंयोगादालस्यं वायावुपसंहरति । अग्निः स्वांशं निद्रा अग्नावुपसंहरति ।

### R. No. 1392.

Paper.  $8\frac{5}{8} \times 5\frac{1}{2}$  inches Foll. 30. Lines, 8 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Sivarāma Sāstri of Trichinopoly.

## गीताप्रकाशिका.

### GĪTĀPRAKĀŚIKĀ.

This work gives the benefits arising from a study of the eighteen Adhyāyas of the Bhagavadgītā with illustrative stories for some of them. It forms the Adhyāyas eleven to fifteen of the Vāyurahasya and is introduced in a conversation between Vāyu and Garuda.

Complete.

### Beginning:

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्हे नमः ॥

### श्रीगरुडः--

मातिरिश्वन् प्रवक्ष्यामि अध्यायानां पृथक् पृथक् । फलं तत्र शृणुष्वाद्य क्रमशस्त्वं समाहितः ॥ अन्तिरिक्षात्परं नास्ति यथा नारायणात्परम् । परमाणोः परं नास्ति गीतार्थानां परोऽस्ति च ॥ तस्यास्संक्षेपतो वक्ष्ये गीतायाः फलमुत्तमम् ।

यावदष्टा मया तावत्तथापि त्वं शृणु प्रभो ॥

गीता गीतेति यो ब्रूयात्क्षुधाप्रस्वरुनादिषु ।

विष्णुलोकमवामोति स मुक्तो बहुपातकैः ॥

यो (यस्मिन्) विषादं करोत्यध्याः(ति स)व्यसाची रणादिषु ।

तस्याध्यायस्य पठतः शृणु त्वं पुण्यमुक्तमम् ॥

अश्वमेधशतैर्यस्तु लभते चेत्तदा क्षणैः ।

तत्फलं लभते मत्यः पाठकस्य दिने दिने ॥

यस्साङ्ख्ययोगमध्यायं पठते द्विजसत्तमः ।

अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं गच्छोदिने दिने ॥

ज्ञानयोगं पठेद्यस्तु सततं द्विजपुङ्गवः ।

उषित्वा स हरेलोंके बहुकालमनेकशः ॥

ज्येष्ठः प्रियव्रतः शोकः किनष्ठोत्तानपादकः । वर्धमानौ कृतौ पुत्रावुभाविष परस्परौ ॥ आतरौ प्रेमतो भावात् ख्यातौ लोके बभूवतुः । षट्सप्तविषिकौ तौ तु कुमारौ खहसम्मतौ ॥

## Colophon:

इति वायुरहस्ये गरुडवायुसंवादे <u>गीताप्रकाशिका</u>यां सप्तमाध्याय-फलनिरूपणं नाम एकादशोऽध्यायः ॥

### End:

एतचे कथितं वायो पुण्यमाख्यानमुत्तमम् ।

मया समस्तपापन्नं सर्वपुण्यप्रदं ग्रुभम् ।

य इदं पठते नित्यं श्रृणुयाद्वा समासतः ।

संसाराञ्चि समुत्तीर्य याति विष्णोः परं पदम् ॥

117

## Colophon:

इति श्री<u>वायुरहस्ये</u> श्रीगरुडवायुसंवादे गीताप्रकाशिकायां चरमस्रोक-फलनिरूपणं नाम पश्चदशोऽध्यायः ॥

### R. No. 1393.

Paper.  $8\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{2}$  inches. Foll. 38. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Sivarāma Sāstri of Trichinopoly.

### (a) अज्ञानस्वरूपम्.

### AJÑĀNASVARŪPAM.

Foll. 1a-15a. Foll. 15b and 16 are left blank.

In this work the author investigates the nature of nescience or ignorance, which is the cause of all bondage in the phenomenal world, and says that it can be removed only by the realization of the Brahman.

Incomplete.

## Beginning:

शुक्काम्बरघरं विष्णुं ( • • • ) सर्वविद्योपशान्तये ॥
सर्गास्थितिप्रलयहेतुमचिन्त्यशिक्तं
विश्वेश्वरं विदितविश्वमनन्तम्तिम् ।
निर्मुक्तबन्धनमपारस्रुखाम्बुराशिं
श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि ॥
जननमरणहेतुनीशयत्यात्मतन्वं
परमकरुणया मे बोधयामास सोऽयम् ।
निखिलभुवनवन्धं नित्यमादेहपातात्
परमसुखमिदं तत्पादपद्मं प्रपद्ये ॥
यदज्ञानप्रभावेण दृश्यते सकलं जगत् ।
आत्मा वै स्वख • • • • • • ॥

यज्ञानालयमामोति तस्मै ज्ञानात्मने नमः ।
यद्ञानेन संसारः(रं) प्राणिनां(नो) यन्ति सारतः ॥
मुक्तिभेवेत्तद्ञानस्वरूपं वर्ण्यते स्फुटम् ।
चित्तस्य शुद्धये कर्म निहं वस्तूपलब्धये ॥
वस्तुसिद्धिविचारेण न किश्वित् कर्मकोटिभिः ।
कषायपत्ति(वन्ति) कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः ॥
कषायं कर्मभिः पके ततो ज्ञानं प्रवर्तते ।
अज्ञानसर्पद्षष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना ॥

#### End:

अस्थिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसशोणितलेपितम् । चर्माववद्धं दुर्गन्धं पूर्णं म्त्रपुरीषयोः ॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतमशाश्वतम् । रजस्वलमनित्यं च मूतावासमिमं त्यजेत् ॥

# (b) अद्वैतबोधप्रकरणम्.

## ADVAITABŌDHAPRAKARANAM.

Grantha and Tamil.

Foll. 17a-38a. Fol. 38b is left blank.

A treatise on the Advaita school of the Vēdānta showing the unreality of this phenomenal world. It is in the form of a reply by a Guru to the questions put to him by his disciple.

Complete.

மிஷ் 8 — வரமு மாரும் ஹே உடிரொ இக்க கதை உருக்காக செர்க்கை சொன்னீர். அப்படி உரஷ் கிரகிகத்திலே சாஜாவாவ தார். யாகிரயாவதார் - இதுவெல்லாம் கேழ்க்கவேணுமென் மு இச்சிக்கிறேன். இதை ததுமாய் சொல்லுமென்று மிஷ் தன் கேட்டான்.

*உ*ுர**ு** சொல்லுகிருர்—

शृणु पूर्वेदितो ज्ञानी बाल इत्यत्र वर्णितः ।
श्रुतिर्धात्रीति कथिता हीश्वरप्रतिपादिका ॥
राजा वन्ध्यासुतः प्रोक्तो मायाकिष्पत ईश्वरः ।
विरिश्चिविष्णुरुद्राख्यदेहास्त्रिगुणमूर्तयः ॥
ब्रह्माख्यपीतदेहस्थः सोऽस्रजित्रजगदुरुः ।
यत्रेमे वितता लोका लोकेशाश्च चतुर्दशः ॥
वनोपवनमालाश्च यत्रोद्यानपरम्परा ।
क्रीडाशिखरिणो यत्र सद्यमन्दरमेरवः ॥
श्रीतोष्णदीप्तिचन्द्राकौं दीपौ यत्रानिलाक्षतौ ।
सूर्योशुकवदालोकास्तरङ्गोतुङ्गमौक्तिकाः ॥
वहन्त्यस्सिरतो यत्र समुक्तावलयश्चलाः ।
इश्लुक्षीरादिसलिला मणिरत्नविसाङ्कराः ॥
और्वानलाम्बुजा यत्र वाप्यस्सप्त महाणवाः ॥

## End:

अध्यारोपमिमं सम्यक् परामृश्रांते(श्यतु) यस्मुघीः । उपेक्ष्य मायिकं तस्यास्सोऽपवादमपक्षते ॥

இந்த காயிரு கொடிவடுகாணத்தை யாதாமொரு விதொறு நன்றுய் வராஃமி ஆக்குப்பார்க்கிறு இே அவன் இத்தணே ஜுதத் தும் பைகைலைம்ஸாரமும் எல்லாம் ஃரயாஃய இகெயி, கோ ணுகிறதுமாத்கிரம் ஸூடிம்போலே ஹுராணியி இலென்று அறி ந்த இத்தை வடுவடும்போலே ஸகே மாய் எண் குமைல் இதை எப்படிபோடுமென்று அதுக்கு அபவாதத்தை இச்சிப்பன்.

# Colophon:

इत्यध्यारोपप्रकरणं समाप्तम् ॥ अद्वैतबोधप्रकरणम् ॥

### R. No. 1394.

Paper.  $8\frac{5}{8} \times 5\frac{5}{8}$  inches. Foll. 46. Lines, 8 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R.Ry. Sivarāma Sāstri of Trichinopoly.

## (a) ब्रह्मसूत्रवृत्तिः.

### BRAHMASŪTRAVŖTTIḤ.

Foll. 1a-26a. Fol. 26b is left blank.

A brief commentary on the Brahmasūtras of Vyāsa written in accordance with the Advaita school of the Vēdanta.

Begins with the Īkṣatyadbikaraṇa (I-1-5) and breaks off in the Pramitādhikarṇa I-3-8).

### Beginning:

ईक्षतेनीशब्दमित्यत्र सदेव सोम्येदमग्र आसीत् तदैक्षतेत्यादिना सच्छ-ब्दवाच्यस्य ईक्षितृत्वश्रवणात् अशब्दं शब्देन वेदेनागम्यं प्रधानं जगस्कारणं न भवतीति ब्रह्मणो जगत्कर्तृत्वमुक्तम् । गौणश्रेत्रात्मशब्दादित्यत्र प्रधानस्ये-क्षितृत्वमौपचारिकमित्युक्तं चेदात्मशब्देन ।

### End:

अपि च स्मर्यते —

यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयते ऽिललिमिति भगवद्गीतासु ब्रह्मणः सूर्याद्यभास्यत्वं स्मर्यत इत्युक्तम्, शब्दादेव प्रामत इत्यत्र अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवाधूमक इति वाक्येन हृदये ऽङ्गुष्ठमात्रत्वेन प्रमितः प्रतिपन्नः प्रत्यगम्नः परमात्मैव न तु जीवः कुतः शब्दादेव, ईशानो भूतभव्यस्येति सकलजगदीशितृत्वप्रातिपादकेशानशब्दादेवेत्यङ्गुष्ठमात्रजीवानुवादेन ब्रह्माभेदो बोध्यत इत्युक्तम् । हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वादित्यत्र.

BRAHMASŪTRABHĀŞYAVYĀKHYĀ—RATNAPRA-BHĀ.

Foll. 27a-46b.

<sup>(</sup>b) ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या—रत्नप्रभा.

Same work as that described under No. 4679 of the D.C.S. MSS.

Contains only the Ārambhaṇādhikaraṇa (II-1-6).

### B. No. 1395.

Paper.  $9\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{2}$  inches. Foll. 8. Lines, 10 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in 1914-15 from a MS. of M.R.Ry. Sōmanātha-Śāstri of Masulipatam.

### एकवाक्यताविचारः.

### ĒKAVĀKYATÁVICĀRAH.

A discussion between the logician of the Nyāya philosophy and the grammarian as to whether the presence of more than one finite verb in a sentence will break the unity of judgment contained in it.

This appears to be the same work as that described under No. 1940 of Doctor Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit MSS., wherein the author is stated to be Acalopadhyaya.

Complete.

## Beginning:

अथ किमिदं वाक्यं नाम, एकतिङ् वाक्यामिति माष्यात् एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधजनकपदसमुहो वाक्यमिति वैयाकरणाः । तेन पचिति
भवतीत्यादौ पश्य मृगो धावतीत्यादौ च कियापदस्यानेकत्वेऽपि नैकवाक्यताया व्याघातः । निह कियाविनिर्मुक्तं वाक्यमस्तीति माष्यात् अस्तिर्भवन्तीपरः प्रथमपुरुष इति कात्यायनस्मरणाच, सर्वत्र समुचितिक्रियापदाध्याहारः ।

## End:

सङ्ख्या कालातिरिक्ताख्यातार्थो हि भावना। भावनान्वयिनि संख्यान्वय इति नियमात्। कचिद्विशेष्यस्य कचिद्विशेषणस्य परामर्शात्, तात्पर्याविषय-परामर्शकत्वं तच्छब्दिनियतम्। परं तु पदार्थतावच्छेदकरूपविशेषणस्य कचिदपि न परामर्शः इति सिद्धान्तनैयायिकमतम्॥

## Colophon:

इति एकवाक्यताविचारः संपूर्णः॥

#### R. No. 1396.

Paper.  $9\frac{5}{8} \times 6$  inches. Foll. 18. Lines, 9 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from a palm-leaf MS. of M.R Ry. Rājagurukkal of Rāmēśvaram.

# लक्ष्मीनरसिंहपूजाविधिः,

## LAKŞMĪNARASIMHAPŪJĀVIDHIH.

Similar to the work described under No. 8690 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Contains the Angapūjā, Āvaraņapūjā and Nṛsimhāṣṭōttaraśatanāmāvali. Complete.

## Beginning:

आचम्य प्राणानायम्य---

शुक्काम्बरघरं . . . . सर्वविद्योपशान्तये ॥

ममोपात्त—प्रीत्यर्थे शुभे शोभने मुह्ते चतुर्दश्यां शुभितिथौ ममात्मनः आखिलपापक्षयपूर्वकशत्रुजयसुखधनावाप्तिद्वारा श्रीनर्रासहप्रीत्यर्थमाचरितस्य श्रीलक्ष्मीनरिसहपूजां ध्यानावाहनादिषोडशोपचारपूजामद्य करिष्ये वैशाख-शुक्कचतुर्दश्यां प्रदोषन्या . . . श्रीनरिसहपूजां च करिष्ये.

### End:

जीवैस्तु परिभूतस्य मोहदुःखगतस्य मे। करावलम्बनं देहि शेषशायिन् जगत्पते॥ श्रीनृसिंहरमाकान्त भक्तानां भवनाशन। क्षीराम्बुनिधिवासिन् त्वं चक्रपाणे जनार्दन॥ व्रतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिप्रदो भव। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्यनाशनम्॥ त्वत्पादाम्भो (रुहयुगे)ः मम भक्तिः नित्यं प्रसीद मम जनार्दन । मन्त्रहीनम्.

## Colophon:

इति लक्ष्मीनृसिंहपूजाविधिस्समाप्तः॥

### R. No. 1397.

Paper.  $9\frac{5}{8} \times 6$  inches. Foll 42. Lines, 10 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Transcribed in i914-15 from a MS. of M.R.Ry. Sōmanātha Sāstri of Challapalli.

## वाक्यदीपिका.

### VĀKYADĪPIKĀ.

A commentary on the Ékavākyatāvicāra described under R. No. 1395 ante: by Hariyasōmiśra, patronized by Udayasimharāya. Complete.

## Beginning:

सुप्तिङन्तचयो वाक्यमिति प्रमाणानुसारेण सुवन्तचयत्वे सित तिङन्त-चयत्वमिति, तस्य प्रत्येकं वा सुवन्तचयत्वादेवां लक्षणत्वे परस्परमव्याप्तिः। पदसमूहमित्यस्य गीरश्वः पुरुषो हस्तीत्यादावितव्याप्तिरित्याशयेन पृच्छिति — अथेति । इदं लोकप्रसिद्धं वाक्यम् । वाक्यपदवाच्यं कि जिज्ञासितम् । तथाच लोके प्रसिद्धं वाक्यपदवाच्यं जिज्ञासाविषयीभूतमित्यन्वयबोधः। नामेति वाक्यालङ्कारे, । एकतिङ्वाक्यमिति भाष्यादिति । एकत्वे सित तिङ्त्वं वाक्यत्वमित्युक्ते पचतीत्यस्यापि वाक्यत्वापात्तिः। एकं तिङ् यस्मि-न्निति बहुवीह्याश्रयणे एकतिङ्घटितपदसमुदायत्वं वाक्यत्विमिति पर्यवस-न्नम् । पचति भवतीत्यादावव्याप्तामित्याशयेन तद्र्थमाह एकतिङन्तेनेति। End:

ननु तच्छब्दिवशेषणपरामशेति। घटोऽयं तज्जातिरित्यादौ तच्छब्देन घटत्वपरामशेः स्यादित्यत आह —परन्तिति। पदार्थतावच्छेदकरूपविशेष- णस्य पदशक्यतावच्छेदकरूपविशेषणस्य नातिव्याप्तिः पटोलपत्रमित्यादौ पटालादिपदस्य पटोलादिसम्बन्धिनि लक्षणास्वीकारे पटोलादेः पदार्थ-तावच्छेदकत्वेऽपि तत्परामर्शानुपपत्तिरिति भावः ॥ Colophon:

एवं रुक्षणतत्त्वव्यापकाकाचिद्या(?)तस्रयुक्तदृश्याश्रयकारुपूर्वकत्वाभाव-कशुद्धचिज्ज्ञाननिरस्तविपरीतभावनीभृतश्रीमदुदर्यीसहप्रभुरुब्धजीवकहरि-यशोमिश्रनिर्मितवाक्यदीपिका समाप्तिमगमत् ॥

# वाक्यदीपिका समाप्ता ॥

### R. No. 1398.

Paper.  $8\frac{3}{4} \times 5\frac{5}{8}$  inches. Foll. 22. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Transcribed in 1914-15 from an ill-arranged palm-leaf MS. of M.R.Ry. Rājāgurukkai of Rāmēśvaram.

# रामेश्वरविवाहोपारुयानम्.

# RĀMĒŚVARAVIVĀHŌPĀKHYĀNAM.

A poem describing the marriage said to have taken place between Rāmanāthasvāmin, a form of Śiva worshipped in Rāmēśvaram, and Parvatavardhanī who was born as the daughter of the Gandamādhana mountain. Reference is made herein to King Muddurāmalinga of Rāmnad and to Rāmanāthayati: by Raghunāthakavi.

Contains the second Sarga and the first Adhyāya complete. The second Adhyāya is incomplete. There is apparently some confusion in the arrangement of the chapters.

### Beginning:

अथादिराजस्सह विष्णुवेधसा संभोजयामास शिवं शिवामि । विचित्रनानाविध अन्नराद्यै (१)रनेकशाकैरि भक्ष्यभोज्यैः ॥ सशकरान्नेरि पायसान्नेर्नानाविषैः पक्क्षलादिकेश्च । क्षीराज्यखण्डे भेधुनाक्तभोज्यैः पानीयशीतोदकपानकैश्च ॥ कृत्वा तु सर्वेऽिष मुदादिदेवं निवेश्य चान्तर्गृहमादिदेवीम् । एवं च कृत्वा परमेश्वरस्य देव्याश्च कल्याणमहोत्सवं मुदा ॥ अथापरेद्युर्दिवसे च शुक्ते वारे बृहन्नायकधर्मकर्त्रा(र्ता) । देव्यालये हेमध्वजस्समीपे कृत्वासितर्ददशिलैस्सहसा विमानम् ॥

इदं विवाहं रघुनायकस्य देव्याश्च चाख्यानमथोपश्रण्वतः । पुत्रेश्च पौत्रेश्च कलत्रमित्रैर्विचित्रभोगैस्सकलैस्स एघते ॥ Colophon:

इति श्रीरघुनाथकविविरचिते रामेश्वरविवाहोपाख्याने द्वितीयस्सर्गः ॥

मन्दं चलन्नुचितम् षणभूषिताङ्गः समाययौ चात्मविवाहमण्टपम् ।

सचित्ररताचितसैंह आसने सहाम्बया तत्र निविष्ट आद्यः ॥

स विष्णुश्रीभ्यां सहपितकोऽद्रिः सभृङ्गराजोदकघारपूर्वकैः। सङ्गद्य पाणि सहजाम्बिकायाः ददौ शिवस्याद्धतहस्तयोर्भुदा॥

शिवं तया वासनमाससाद निवेच नीराजनधूपदीपैः । एवं समाराधितदेवबृन्दैः विप्रादिवर्णैरपि सेव्यमानः ॥ सहाम्बया पर्वतवर्धयिन्या धाम प्रदक्षिणवशास्त्रविवेश गेहम् । Colophon:

इति श्रीर<u>घुनाथकवि</u>विरचिते <u>रामेश्वरविवाहोपाख्याने</u> प्रथमोऽध्याय-स्समाप्तः ।

सोऽयं प्रविश्य भवनं जगदीश्वरोऽथ माङ्गल्यपूर्वविहितानि चकार देवः। विप्रैः स्वकैर्मङ्गलवाद्यघोषैः कृत्वाङ्कुरापेणसुरक्षणकाशियात्राम् ॥

देवादिधर्मपरिपालनदीक्षितेन श्रीरामनाथयितना वृहन्नायकेन । संसेवितश्र निजसेतुभुवाधिपेन श्रीमुहुरामिलङ्गभुविपालसुरोखरेण ॥ संसेवितश्च रघुनाथक्वतोपचारैः श्रीरामनाथोऽथ प्रसन्नचित्तः । तं वीक्ष्य देवी निजभावपूरणं ननाम सा नान्यमना मनस्विनी ॥ End:

श्रीगन्धमादनगिरिस्सह बन्धुवर्गेरालोच्य सेतुपतिना सहजाविवाहम् । कर्तु प्रभोस्तु रघुनायकनायकस्य श्रीरामनाथयतिना सह ब्राह्मणैश्र्य ॥ गत्वा तां हिमशैलराजतनयामाप्टच्ल्य गन्धाचलः श्रीरामेण कृतं तटाकममलं श्रीरामतीर्थाभिषम् । तस्याश्रोत्तरमागदेशविमले चोद्यानवाटीकृते तस्मिन्नाश्रममाकरोच सहसा दिन्येर्लताभिगृहम् ॥ शृङ्गाग्रस्वर्णविलसत्करिपोतमग्र्यं ग्रामप्रदक्षिणमहोऽत्र च कारियत्वा । वैप्रं गृह्यविमृतिभृषितमहारुद्राक्षमालान्वतः

### R. No. 1399.

Paper.  $11\frac{1}{3} \times 8\frac{5}{3}$  inches. Foll. 93. Lines, 20 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Restored in 1914-15 from the Library MS. described under R. No. 223(a) ante.

# तत्त्वचिन्तामणिदीघितिव्याख्या.

TATTVACINTĀMAŅIDĪDHITIVYĀKHYĀ.

Same work as that described under R. No. 223(a) ante. Contains the Pratyaksa incomplete.

### R. No. 1400.

Paper.  $11 \times 8\frac{5}{9}$  inches. Foll. 117. Lines, 20 in a page. Telugu. Good.

Restored in 1914-15 from the Library MS. which has been already described under R. No. 412 ante.

# लघुस्मार्तपद्धतिविवेचनिका.

### LAGHUSMĀRTAPADDHATIVIVĒCANIKĀ.

Breaks off in the Arghyavismrtinirnaya.

### R. No. 1401.

Paper.  $11\frac{1}{4} \times 8\frac{5}{8}$  inches. Foll. 266. Lines, 19 in a page. Telugu. Good.

Restored in 1914-15 from the Library MS. which has been already described under R. No. 1170 ante.

## नामलिङ्गानुशासनव्याख्या.

### NĀMALINGĀNUŚĀSANAVYĀKHYĀ.

By Bommakanti Appayasüri.

Wants the first six pages.

### R. No. 1402.

Śrītāla.  $11\frac{3}{4} \times 2\frac{1}{4}$  inches. Foll. 265. Lines, 9 in a page. Grantha. Fair.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Jānakirāma Lāla of Triplicane.

# (a) अनुधराघवम्.

### ANARGHARĀGHAVAM.

Foll. 1a-82b.

By Murāri. Same work as that described under R. No. 132(b) ante.

Complete.

# (b) अनर्घराघवव्याख्या--विक्रमीया.

### ANARGHARĀGHAVAVYĀKHYĀ: VIKRAMĪYĀ.

Foll. 83a-265b.

By Mānavikrama Same work as that described under R. No. 132(a) ante.

Breaks off in the forty-seventh stanza of the sixth Anka.

### R. No. 1403.

Palm-leaf.  $17\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$  inches. Foll. 156. Lines, 8 in a page. Telugu. Injured.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. S. Göpäläcäriyar of Villiyambākkam.

The first 2 leaves are broken in the beginning.

# वेदान्तसिद्धान्तसारः.

## VĒDĀNTASIDDHĀNTASĀRAḤ.

A treatise containing the leading principles of the Advaita school of the Vēdānta and apparently based upon the Bhāmatī of Vācaspatimiśra and the Tattvadīpana of Akhaṇḍānandamuni: by Umāmahēśvara of Vellāla family.

Contains the first Paricchēda entitled Jīvēśvarabhēdabhanga complete and breaks off in the course of the second Paricchēda.

## Beginning:

|                | पदाम्बुजं भज        | निजात्मबोधक्ष    | ₹-         |
|----------------|---------------------|------------------|------------|
| न्मरन्दशरज     | इंरीकृतनताि         | र्तदावानलम् ।    |            |
|                |                     | प्रकाश्याखिला-   |            |
| नाचार्य त्रिः  | जगद्भुरुं प्रतिमु   | हुर्वाचस्पतिं तं | नुमः ॥     |
| त्यक्तुं नैव ह | रुराद्दाः प्रभव     | ति स्वस्यापि ये  | ां जीवति । |
| *              | *                   | *                | *          |
|                | चन्द्र              | मा इव पयः पर     | गोनिषेः॥   |
| पातिव्रतीवा    | स्य शरीरधारि        | रेणी             |            |
| तिम्माम्बिक    | ज <b>ल्या सह</b> घर | वारिणी ।         |            |
| *              | *                   | *                | *          |
|                |                     | . सेन पृष्टा     |            |
| हृष्टा विशि    | ष्टा जगति ।         |                  |            |

वेदान्तचिन्तासु निरन्तरायाः स नीलकण्ठप्रभुरेष . . . . . . ।।

तस्मात् ब्रह्मेव स्वमायाविद्यया विवर्तत इतीति । अस्य तच्वदीप-नम् । एकमेव ब्रह्म अविद्यया जगदाकारेण विवर्तते चेत् तर्हि विद्यया अविद्याया (अपि वि) वर्तितत्वात् सक्छमुक्त्यापात इत्याशङ्कच मतभेदं दर्शयति । तत्रेति, वेदान्तव्याख्यातृणां मध्य इत्यर्थः ।

इत्थं जीवविविक्तेश्वरस्य ब्रह्मवादिसमयबिहर्भूतत्वात् तदमावे च चिछन्नमूलद्भुमन्यायेन जगत्कर्तृत्वस्य स्तरामभावात् जगतः कारणं प्रधा-नापरनाम कथमज्ञानमित्येव ब्रह्मवादिभिः शरणीकरणीयम् । तथाच जग-त्कारणांशे साङ्ख्यवेदान्तसिद्धान्तयोरभेद इति सिद्धम् । Colophon:

इति श्रीवेछालकुलसंभवेनो<u>मामहेश्वरेण</u> विरचिते <u>वेदान्तसिद्धान्तसारे</u> जीवेश्वरमेदभङ्गो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥

नन्वेवं कौन्तेयराधेयन्यायेन कृत्स्वस्यापि ब्रह्मणः स्वाविद्यया जीव-भावः । तथाच जीवविविक्तस्सर्वज्ञः

## End:

आत्मबोधप्रकरणेऽपि ।

एवं निरन्तरं कृत्वा ब्रह्मैवास्मीति वासना । हरत्यविद्याविक्षेपाद्रोगानिव रसायनम् ॥

इत्युक्तम् । <u>भामत्यां</u> च ब्रह्मणो नित्यापरोक्षत्वादनंशत्वाच्च प्रत्यया-वृत्तिरनिर्धका यद्यपि, तथापि देहान्तारोप्यवशात् सांशमिव तद्ध्यास-वशात्परोक्षमिव च ब्रह्म । तथाच प्रत्ययावृत्तिर्युक्तेत्युक्तम् । यस्य तु वेदान्तवाक्यजन्यावृत्तिश्चेतन्यविषया तस्य तु चैतन्यस्य नित्यापरोक्षत्वानि-रंशत्वाच्च प्रत्ययावृत्तिरनिर्धिकैव ।

उभौ लोकावनुसबरति ध्यायतीव लेलायतीव स यथा सैन्धवघनो-रसबाद्यः कृत्स्नो रसः.

### R. No. 1404.

Palm-leaf.  $15\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{2}$  inches. Foll. 129. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. S. Göpäläcäriyar of Villiyambākkam.

# (a) सामान्यनिरुक्तिविवेचनी.

#### SAMĀNYANIRUKTIVIVĒCANĪ.

Foll. 1a-124a. Fol. 124b is left blank.

On the importance in the use of certain words and expressions in the Sāmānyanirukti, which is a portion of Gadādhara's Tattvacintāmaṇidīdhitiprakāśikā described under No. 4040 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII. The work is also called Auttarapatra and Bengālipatra.

Complete.

### Beginning:

अनुमितिपदस्य . . . . सामान्यपरत्वेऽतिप्रसङ्ग . . . . . . . मात्रेणाप्यतिप्रसङ्गवारणसंभवात् । न च स्वरूपासिद्धिसङ्गाहकं तदिति वाच्यम् ।

ननु परामशीव्यवहितोत्तरत्वस्य कार्यतावच्छेदकघटकत्वे प्रकृतपक्ष-साध्यकानुमितित्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वे प्रयोजनाभावेन तदवच्छिन्नकार्यता-घटितलक्ष(ण)स्थासंभवः।

#### End:

ननु भेदप्रतियोगितावच्छेदकेषु धर्मेषु भेदत्वकरूपने लाघवमनपायमित-रिक्तभेदकरूपने तत्रानन्तपदार्थानां सम्बन्धस्य तस्य प्रतियोग्यादिषु सम्ब- न्धस्य च करपनीयतया अत्र करेंप गौरवमेवेति चेत्र । भेदप्रतियोगिता-वच्छेदकातिरिक्तमात्रमत्राभिन्नेतम् । न तु कुत्राप्यनन्तर्भावोऽपि तादशभेद कूटवच्चप्रकारकप्रमाविशेषत्वाभावस्यैव तादशभेदत्वं करुपयितुमुचितमिति ताद्वग्यन्थाश्यात् भेदकूटस्य एकत्र द्वयमिति रीत्या भानाङ्गीकारेणेदं भावप्रतियोगिताकाभावस्य जगदीशोक्तरीत्याऽभावस्वरूपत्वाङ्गीकारे तु ताद्व-शभेदकूटप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वाभावस्यापि प्रतियोगितावच्छेदकत्वसंभवाद-सङ्गतिरेवेति ध्येयम् ॥

# (b) बाधकोडपत्रम्.

BĀDHAKRŌDAPATRAM.

Foll. 125a-129b.

Similar to the work described under No. 4273 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII.

Incomplete.

## Beginning:

उद्देश्यतावच्छेदकताविधेयतावच्छेदकतातिरिक्तप्रकृतपक्षे प्रकृतसाध्य-वैशिष्टाबोधीयविषयतान्तःपातिप्रकारत्वावच्छित्तप्रतिवध्यतानिरूपिता सती.

स्विनिरूपितविषयताकत्विमिति समुदितार्थः । अथात्र स्विनिरूपित-प्रतिबध्यतायां निवेश्यं तावतैव विह्नियाप्याभाववह्यभावोभयवान् पर्वत इत्यादौ विह्नियाप्यवत्पर्वते नाव्याप्तिः ।

### End:

तादृशसत्प्रतिपक्षस्य च वारणाय ज्ञानवैशिष्ट्यानविच्छन्नत्वं प्रति-बन्धकतायां निवेश्यते । तदैतत्करूपद्वयमपि साधु । अनुमितिनिष्ठजन्यता-पदम् अनुमितित्वाविच्छन्नजन्यताप(रम्) ।

### R. No. 1405.

Palm-leaf. 14½×1¾ inches. Foll. 29. Lines, 10 in a page. Grantha. Good.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. S. Gōpālacāriyar of Villi-yambākkam.

# तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्रकाशिका.

## TATTVACINTĀMANIDĪDHITIPRAKĀŚIKĀ.

By Gadādharabhaṭṭācārya. Same work as that described under No. 4049 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII.

Contains the Pancalakṣaṇī only complete.

The name of the scribe and the date of transcription are given thus:

# प्रजोत्पत्तौ पौषशुक्कतृतीयास्थिरवासरे । तातदेशिकदासेन लिखिता पत्रलक्षणी ॥

#### R. No. 1406.

Palm-leaf. 16%×1½ inches. Foll. 14. Lines, 7 in a page. Telugu. Slightly injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry, D. V. Prakāśa Row Garu, Municipal Commissioner of Cocanada.

# विजयविक्रमव्यायोगः.

### VIJAYAVIKRAMAVYĀYŌGAH.

Foll. 1a-14a. Fol. 14b contains a few lines of Narakāsura-vijayavyāyōga.

By Āryasuryakavi of Kaundinyagōtra. Same work as that described under R. No. 1367 ante.

The scribe of the original manuscript is said to be Lakşmī-nārāyaṇa, son of Kandarpa Sitārāma Sāstri, it having been completed on the 9th day of the dark fortnight of the Adhika Śrāvaṇa month in the year Krōdhi.

Complete.

### R. No. 1407.

Palm-leaf. 16×1½ inches. Foll. 37. Lines, 9 in a page. Telugu. Good.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. D. V. Prakāśa Row Garu, Municipal Commissioner of Cocanada.

### (a) वासवदत्ता.

### VĀSAVADATTĀ.

Foll. 1a-21b.

Same work as that described under R. No. By Subandhu. 734(a) ante.

Complete.

### (b) वासवदत्ताव्याख्या.

## VÁSAVADATTĀVYĀKHYĀ.

Foll. 22a-37a. Fol. 37b is left blank.

Same work as that described under R. No. 821(b) ante. Complete.

### R. No. 1408.

Palm-leaf. 173×2½ inches. Foll. 84. Lines, 9 in a page. Telugu. Good.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. D. V. Prakāśa Row Garu. Municipal Commissioner of Cocanada

# गौतमीमाहात्म्यम.

### GAUTAMĪMĀHĀTMYAM.

On the origin, sacredness and religious importance of the river Gautamī, which is presumably the same as the Godavarī.

Contains Adhyayas one to ninty-three as found in the Brahmapurana and breaks off in the ninty-fourth Adhyaya thereof. subject headings of these Adhyāyas are given below :-

- १. तीर्थभेदवर्णनम्
- २. गङ्गोत्पत्तौ शम्भुविवाहसम्बन्धः ९. वाराहतीर्थवर्णनम.
- गङ्गामहेश्वरजटागमनम्. ११. कार्त्तिकेयतीथवर्णनम्.
- ५. विनायकगौतमन्यापारः. १२. क्रिकातीर्थवर्णनम्.
- ६. गौतम्यवतरणम.
- ७. तीर्थमाहात्म्यवर्णनम.

- ८. गङ्गावतरणम्.
- ३. ब्रह्मकमण्डलुदानम्. १०. कपोततीर्थवर्णनम्.

  - १३. दशाश्वमेघतीर्थवर्णनम.
  - १४. पैशाचतीर्थवर्णनम.

- १५. क्षुघातीर्थवर्णनम्.
- १६. इन्द्रतीथवर्णनम्.
- १७. जनस्थानतीर्थवर्णनम्.
- १८. भानुतीर्थवर्णनम्.
- १९. गारुडतीर्थवर्णनम्
- २०. गोवर्घनतीर्थवर्णनम्.
- २१. गालवतीर्थवर्णनम्
- २२. विश्वामित्रादितीर्थवर्णनम्.
- २३. श्वेनतीर्थवर्णनम्
- २४. शुक्रसङ्घीवनतीर्थवर्णनम्.
- २५. इन्द्रतीशीदिवर्णनम्.
- २६. पौलस्त्यादितीर्थवर्णनम्.
- २७. अम्यादितीर्थवर्णनम्.
- २८. ऋणविमाचनतीर्थवर्णनम्.
- २९. सुपर्णसङ्गमतीर्थवर्णनम्.
- ३०. पौरूरवसबह्मतीर्थवर्णनम्.
- ३१. मृगव्याधब्रह्मतीर्थवर्णनम्.
- ३२. शम्यादिदशतीर्थवर्णनम्
- ३३. हरिश्रन्द्रादितीर्थवर्णनम्.
- ३४. पूर्णादिनदनदीवर्णनम्.
- ३५. प्रवरासङ्गमतीर्थवर्णनम्.
- ३६. वृद्धसङ्गमतीर्थवर्णनम्.
- ३७. गीतसाँभाग्येडेश्वरादितीर्थव-र्णनम्.
- ३८. चक्रतीर्थवर्णनम्.

- ३९. पिप्पलादितीर्थवर्णनम्.
- ४०. नागतीर्थवर्णनम्.
- ४१. नवमातृतीर्थवर्णनम्.
- ४२, ब्रह्मशिरोलिङ्गशिवतीर्थवर्णनम्
- ४३. विष्णुतीर्थवर्गनम्.
- ४४. शेषतीर्थवर्णनम् Incomplete
- 84 to 49 Wanting.
- ५८. रामतीर्थवणनम्. (Wants
- ५९. पुत्रतीर्थवर्णनम्.
- ६०. यमाग्नितीर्थवर्णनम्.
- ६१. तपस्तीर्थवर्णनम्.
- ६२. दैवतीर्थवर्णनम.
- ६३. तपोवननदीसङ्गमेश्वरदेवीती-श्रीदिवर्णनम्.
- ६४. आपस्तम्बसोमेश्वरादितीर्थवर्ण-नम्.
- ६५. सोमेश्वरतीर्थवर्णनम्.
- ६६. बाणादितीर्थवर्णनम्.
- ६७. यक्षिणीसङ्गमदुर्गादितींश्ववर्ण-नम्.
- ६८. शुक्कतीर्थवर्णनम्.
- ६९. चक्रतीर्थादिवर्णनम्
- ७०. वाणीसङ्गमवागीश्वरादितीर्थव-र्णनम्.

७१. मौडुल्यविष्णुतीर्थवर्णनम्.

७२. लक्ष्मीतीर्थवर्णनम्.

७३. भान्वादितीर्थवर्णनम्

७४. खडुतीर्थवर्णनम्.

७५. अन्विन्द्रात्रेयदैतेयादितीर्थव-र्णनम्.

७६. कपिलासङ्गमतीर्थवर्णनम्.

oo. Wanting.

७८. दैत्यदेवस्थानतीर्थवर्णनम्.

७९. सिद्धतीर्थवर्णनम्

८०. पदोष्णीसङ्गमतीर्थवर्णनम्.

८१. मार्कण्डेयतीर्थवर्णनम्.

८२. कालाञ्जनादितीर्थवर्णनम्.

< ३. अप्सरोऽयनगङ्गासङ्गमतीर्थव-र्णनम्.

८४. पापनाशनतीर्थवर्णनम्

८५. कोर्टाश्वरच्छायातीर्थवर्णनम्.

८६. कुण्डलेश्वरादितीर्थवर्णनम्.

८७. मुक्तीश्वरतीर्थवर्णनम्.

८८. व्याधतीर्थवर्णनम्

८९. मृतसञ्जीवनचक्षुस्तीर्थवर्णनम्.

९०. उर्वशीतीर्थवर्णनम्

९१. सप्तगोदावरीपृथग्मावसमुद्र-तीर्थवर्णनम्

९२. ऋषितीर्थवर्णनम्.

९३. गङ्गासागरसङ्गमवर्णनम्

# Beginning:

## श्रीनारदः--

तपसां यज्ञदानानां तीर्थानां पावनं शुभम् । इति श्रतं मया त्वत्तः तीर्थानां चरितं पुनः ॥

श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वे वद सत्यं सुरेश्वर । सर्वेषामेव तीर्थानां सर्वदा किं विशिष्यते ॥

## ब्रह्मोवाच---

चतुर्विधानि तीर्थानि स्वर्गमर्त्यरसातले । दवानि मुनिशार्दूल आसुराण्यारुषाणि च ॥ यशसः फलभूत्यर्थे निर्मितानि मनीिषिभिः ॥ स्वतो भूतािन दैवािन यत्र कािप जगत्रये । पुण्यतीर्थािन चान्यािन तीर्थभेदो मयोदितः ॥

# Colophon:

इति <u>श्रीब्रह्मपुराणे</u> <u>गौतमीमाहात्म्ये</u> तीर्थमेदवर्णनं नाम प्रथमोऽ-ध्यायः।

### End:

शृण्वतसु लोकपालेषु जगादेदं स गौतमः । यावत्सागरगा देवी निस्सृता ब्रह्मणो गिरेः ॥ सर्वत्र सर्वदा शर्व स्थातव्यं देव(पूजिता) । गुणवन्ती महाप्राज्ञा गौतमी तु सदा नृणाम् ॥ सर्वत्र सर्वदा पुण्या को न्वन्याद्गुणकर्तिनम् । वक्तुं शक्तस्ततस्तस्म नम इत्येवमुच्यते ॥

## Colophon:

इति श्रीबह्मपुराणे गौतमीमाहात्म्ये गङ्गासागरसङ्गमवर्णनं नाम त्रिणवतितमोऽध्यायः ।

श्रीनारदः---

त्रिदेवत्यां सुरेशान गङ्गां ब्रूषे सुरेश्वर । ब्राह्मणानाहतां पुण्यां जगतः पावनीं शुभाम् ॥

निश्चेष्टोऽथ निरुत्साहः पतितः शोकसागरे । दिनावसाने शर्वर्थामुदिते चन्द्रमण्डले ॥ एकादश्यां शुक्कपक्षे तत्र याति विभीषणः ।

### R. No. 1409.

Palm-leaf.  $15\frac{5}{4} \times 1\frac{1}{2}$  inches. Foll. 22. Lines, 6 in a page. Telugu. Slightly injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. D. V. Prakāśa Row Garu, Municipal Commissioner of Cocanada.

# रामाभ्युदयचम्पुः.

### RĀMĀBHYUDAYACAMPUH.

Alwork in prose and verse based on the story of Rāma: by Rāma of Dēvulapalli family.

The portion contained in this manuscript begins with the description of Ayōdhyā and concludes with the birth of Rāma. The leaves are wrongly arranged and not numbered properly.

Incomplete.

## Beginning:

अस्ति स्विरतकृतिप्रतीतहृद्यैर्ध्वस्तामिषा(खिला)न्धस्तम-स्तोमार्कान्वयवास्तवस्तुतिपरैरिन्द्रादिसर्वामरैः । न्यस्तस्वस्तरुशस्तिनिस्तुलसुमस्तोमैरतरां विस्तृत-स्फारस्पूर्तिकरत्नसौधमधुरा साकेतनामा पुरी ॥

इत्थमतिवृत्ते प्रवृत्ते यतिवृत्ते दुर्वेदिनिर्वेदक्यतोदिणिविवर्णतास्ववाधिगत-जीर्णरुर्धूसररोमसवर्णतासु, उच्चतरतस्व्चलदाकुलाकुलशकुलकलकला-लापकलापमुखरितमुखास्ववस्रतास्वाशासु विशालतामधिशायिनी(नि)रोधःकुहरे विरहविधुरकोकवधूशोकधूममण्डलितकमिन्दिचिताज्वलनज्वालिगलनादिव-विलयमुपयतीषूडुततीपु

> वृतो नु गौरेष नवातपप्रभाकरम्भकौसुम्भितसत्परिच्छदैः।
> पुरं प्रवासच्छविवर्णजङ्गमागमान्तरुष्ठासि मधुर्यदागमत्॥
> श्रीरामाभिधीदव्यतारकपरब्रह्माङ्किपद्मालिना श्रीमहेवुलपिछिवंशमणिना रामाख्यसङ्ख्यावता।

श्रीरामाभ्युदयाभिषे विराचिते सम्यग्बुधेष्टप्रदे चम्पूकरुपतरौ रसोज्ज्वलतनुर्भुच्छोऽयमादिइग्रुभः ॥

#### End:

सरस्वत्यकेतनये सुमित्रां जाह्नवीमिव । चकुः पायसभागाभ्यां परभागवतीमुभे ॥

विजयशरिद चैत्रे ग्रुक्कपक्षे नवम्यामिदिति भर्याजि क्ये कर्कटे मेषभाजि । सवितिर खचराणां पश्चके चोच्चसंस्थे हरिरुद्भवदुर्व्यामिन्दुयुक्ते च जीवे॥ तनयं जनयामास तनया कोसलेशितुः ।

प्राचीवाथ--

### R. No. 1410.

Palm-leaf. 12½×1½ inches. Foll. 248. Lines, 7 in a page. Grantha. Slightly injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. G. Ārāvamuda Ayyangar Avargal of Purasavakkam.

The first 6 foll. contain a list of some of the Vratas, etc.

(a) घटस्फोटाविधिः.

GHATASPHŌŢAVIDHIḤ.

Foll. 7a-9b.

Incomplete.

Similar to the work described under No. 3057 of the D.C.S. MSS., Vol IV.

Beginning:

काचितु जीवगोऽप्यन्त्यकर्माशौचं कार्यम्। यथा प्रायश्चित्तानिच्छोः पतितस्य घटस्फोटे "पतितस्योदकं कार्यं सिपण्डैः बान्धवैस्सह। निन्दितेऽहनि सायाह्वे ज्ञातृतः(त्यृत्विग्)गुरुसन्निषौ"॥ दासीघटमपां पूर्णं पर्यस्येत् प्रेतवत्सदा। अहोरात्रमुपासीनः आशौचं बान्धवैस्सह॥

इति मनुक्तेः

### End:

सर्वाभावे धर्मपुत्रो वा कार्यः—
अपुत्रेण सुतः कार्यः यादृक्तादृक्पय्बतः ।
पिण्डोदकाक्रयाहेतोर्नामसंकीर्तनाय च।।
इति व्यासव्चनात्.

# (b) निर्णयसिन्धुः.

### NIRNAYASINDHUH.

Foll. 10a-248a. Fol. 248b is left blank.

By Kamalākara Bhaṭṭa, son of Rāmakṛṣṇa Bhaṭṭa. Same work as that described under No. 3128 of the D.C.S. MSS., Vol. VI.

Contains the Paricchēdās one and two complete and the third incomplete.

## R. No. 1411.

Palm-leaf.  $16 \times 1\frac{1}{4}$  inches. Foll. 170. Lines, 6 in a page. Grantha. Good.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. G. Ārāvamuda Ayyangar Avargal of Purasavakkam.

Two foll. are left blank.

# विष्णुपुराणम्--आत्मप्रकाशिकासहितम्.

# VIŅUPURĀŅAM WITH ĀTMAPRAKĀŚIKĀ.

The commentary is also called Svaprakāsika. By Śrīdharasvāmin. Same work as that described under No. 2286 of the D.C.S. MSS., Vol. IV, Part I.

Wants the beginning. Contains from the first Adhyāya of the third Amsa to the end of the fourth Amsa.

The manuscript is said to have been copied by Suppa Sastri of old Vellore.

#### R. No. 1412.

Palm-leaf.  $15\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$  inches. Foll. 127. Lines, 6 in a page. Grantha. Slightly injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. Ārāvamuda Ayyangar Avargal of Purasawakkam.

Two leaves are wanting in the middle.

## रामायणव्याख्या---रामायणदीपिका.

## RĀMĀYAŅAVYĀKHYĀ-RĀMĀYAŅADĪPIKĀ.

Same work as that described under R. No. 119(a) ante. By Vaidyanāthadīkṣita.

Breaks off in the forty-sixth Sarga of the Āraṇyakāṇḍa and contains the Kiṣkindhākāṇḍa complete.

The name of the scribe and the date of transcription are given thus:

विरोधिकन्नामसंवत्सरे कृत्तिकामासि दशमीदिने सौम्यवारे श्रीमद्भः-शरण्यपुरवासिना वेङ्कट्रामशास्त्रिणा किष्किन्धाकाण्डदीपिका लिखिता॥

### R. No. 1413.

Palm-leaf.  $13\frac{3}{6} \times 1\frac{1}{2}$  inches. Foll. 115. Lines, 9 in a page. Grantha. Much injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. Ārāvamuda Ayyangar Avargal of Purasawakkam.

## (a) वृद्धाचलमाहात्म्यम्.

### VRDDHĀCALAMĀHĀTMYAM.

Foll. 1a-48b.

On the holiness and religious importance of the Siva shrine at Vṛddhācala also called Ciragiri and the river Maṇimuktā flowing by its side.

Complete; as found in Adhyāyas 1—17 of the Brahma-kaivartapurāṇa.

## Beginning:

वन्दे महेश्वरं देवं विन्नेशं षण्मुखं गुहम् । गणेशं नन्दिमुख्यांश्च शिवभक्तान्महामुनीन् ॥

| उक्तं समस्तं भवतां महात्मनां माहात्म्यमेतद्धि कवेरजायाः।              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| वृद्धाचलस्यापि मुने प्रभावं त्वं वक्तुमईस्यखिलं च मह्मम् ॥            |  |  |  |
| रेन्द्रेण सुमन्तुरित्थं मुनिः प्रसन्नः करुणार्द्रचेताः ।              |  |  |  |
| तं देववर्माणमुवाच साधु पृष्ठस्त्वया धर्मकथाप्रसङ्गः ॥                 |  |  |  |
| * * *                                                                 |  |  |  |
| सुमन्तुः—                                                             |  |  |  |
| वृद्धाचलो नाम गिरिः प्रसिद्धः शिवप्रियस्सर्वेमहीघरेभ्यः ।             |  |  |  |
| अस्त्यत्र भूमौ परिशोभमानो दैव ।।                                      |  |  |  |
| * * * *                                                               |  |  |  |
| चिरगिरिरपि गेापर्वतश्चापि पूज्यो                                      |  |  |  |
| हिमगिरितनयेयं रत्नमुक्तानदीयम् ।                                      |  |  |  |
| इति भजित हि यो                                                        |  |  |  |
| प्राप्नुयान्मोक्षलक्ष्मीम् ॥                                          |  |  |  |
| End:                                                                  |  |  |  |
| इति परमक्रपाया संयतो नाथरामो                                          |  |  |  |
| चिरघरणिघरेशो नाममाहात्म्यमुक्ता ।                                     |  |  |  |
| नरवर विररामामा                                                        |  |  |  |
| • • • • • ति च गौर्ये प्राह देवो महेश ॥                               |  |  |  |
| त्वमपि च नृप गच्छेः श्रेयसे ते यदिच्छा                                |  |  |  |
| चिरगिरिमन्वद्यां स्नाहि तावर्चयेशौ ।                                  |  |  |  |
| प्रवितरत विविक्तं शं कृपो                                             |  |  |  |
| • • • • • मतक्यें चास्यसीशास्पदं तत् ॥                                |  |  |  |
| Colophon:                                                             |  |  |  |
| इति श्रीब्रह्मकैवर्तकारूये महापुराणे तीर्थप्रशंसायां पार्वतीपरमेश्वर- |  |  |  |
| संवादे अनवद्यानन्द सिकथनं नाम                                         |  |  |  |
| सप्तदशोऽध्यायः ॥                                                      |  |  |  |
| ·                                                                     |  |  |  |

# इति वृद्धगिरिमाहात्म्यं समाप्तम् ॥

### (b) कमलालयमाहात्म्यम्.

### KAMALĀLAYAMĀHĀTMYAM.

Foll. 49a—115b.

On the sanctity of the tank Kamalālaya (literally the abode of lotuses) and the famous Śiva shrine close by in Tiruvālūr in the Tanjore district.

Breaks off in the forty-seventh Adhyāya; as found in the Skāndapurāṇa.

वागीशाद्याः . . . गजाननम् ॥

## Beginning:

ऋषयः—
त्वतः श्रुतानि तीर्थानि स्थानानि विविधानि च ।

ग्रुमानि . . . . . . . . . . . . . ॥
तेषा(म्पुण्य) तमे क्षेत्रे द्वे एव कथिते त्वया ।
सर्वसिद्धिकरे स्थाने काशी च कमलालयः ॥
तत्र काशी यथोत्पन्ना यथा सिद्धि प्रयच्छति ।

\*

इदानीं श्रोतुमिच्छामस्त्वन्मुखात्कमलालयम् ।
कि दिशेषाश्र तत्रापि . . . . . . . ॥

\*

इति .मुनिभिरुदारैस्स्तूयमानो वचोभिः
प्रभुरवददतीव प्रीतिमान् पद्मयोनिः ।
परिमव परितोषं कस्य भृतार्थवाचः

Colophon:

-इति श्रीमत्स्कान्दे पुराणे कमळाळयमाहात्म्ये प्रथमोऽघ्यायः॥

. . . . यमाणस्य पुंसः ॥

End:

आगत्य मर्त्यलोकेभ्यः श्रुतं ते नियमाद्यथा ॥

एतद्यः शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् । सर्वपापविनिर्मक्तो जीवलोकमवामुयात् ॥

Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे तृतीयपरिच्छेदे कमलालयमाहात्म्ये पश्चचत्वा-

रिंशोऽध्यायः ॥

Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे तृतीयपरिच्छेदे कमलालयमाहात्स्ये षट्-चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

> (तदा देवा) अयाचन्त शोषणं च पयोनिधेः । ततस्तानब्रवीद्देवानगरस्यो भगवानृषिः ॥

#### R. No. 1414.

Śrītāla.  $8\frac{2}{3} \times 2\frac{1}{4}$  inches. Foll. 47. Lines, 12 in a page. Grantha. Good.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. Ārāvamuda Ayyangar Avargal of Puraswakkam.

(a) शिवकेशादिपादान्तवर्णनम्.

ŚIVAKĒŚĀDIPĀDĀNTAVARŅANAM.

Foll. 1a-7b.

A eulogistic description of the various parts of the body of Siva beginning with the hair on the head and ending with the feet: by Śańkarācārya.

Complete.

### Beginning:

कलयेऽपर्णया देव्या कुटुम्बिकरुणाकरम् । लम्बोदरसुराध्यक्षं स्कन्दपुत्रं परं महः ॥ देयासुर्मूर्भिराजत्सरससुरसरित्रान्तपर्यन्तिनर्यत्-मांगुस्तम्बाः पिशङ्गास्तुलितपरिणतारक्तशालीलतापः । दुर्वारावर्तगर्तश्रितनिखिलजनोद्धारणे रज्जुभूता घोराघोर्वीरुहालीदहनशिखिशिखाः शर्भ शार्वाः कपर्दाः ॥

### End:

दीप्यन्मूर्धेन्दुखण्डः शितशिखनखरच्छिन्नलोकेशमुण्डः कम्राकारोरुदण्डः प्रलयहुतवहप्रस्फुरद्वाहुदण्डः । चण्डीष्टोद्योतशौण्डः स्वभुजनियमिताखण्डवाणीधवाण्डः खण्डीभृतारिखण्डः कलयत् भगवान् शर्मे शम्भः प्रचण्डः ॥

## Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता शिव-केशादिपादपरागपर्यन्तस्तुतिस्समाप्ता ।

श्रीमत्काश्रीक्षेत्रान्तर्गतवेळाप्पाकायहारवासिना भगवद्भक्तेन अय्या-रूथेन वीरराघवेण लिखितेयं शिवस्तुतिः संपूर्णा ॥

# (b) अपस्माररोगहरप्रयोगः.

APASMĀRARŌGAHARAPKAYŌGAḤ.

Foll. 7a-10b. Fol. 8b is left blank.

On the performance of certain pacificatory ceremonies and the giving of certain gifts held to be efficacious in the curing of diseases like epilepsy, etc.

This forms the 20th Taranga of the Karmavipāka forming part of the Mahārṇavatantra

## Beginning:

धूर्तीऽपस्माररोगः स्यात् स तद्दोषस्य शान्तये । बह्मकूर्चत्रयं कृत्वा धेनुं दद्यात्सदक्षिणाम् ॥

ब्रह्मकूर्चलक्षणं क्रुच्छ्रप्रकरणे दर्शितम् । धेनुदानमन्त्रस्तु नवग्रह-यज्ञप्रकरणे दर्शितः । अथ प्रकारान्तरेणापस्मारहरं कर्मविपाकसङ्गहे— गुरौ स्वामिनि वा यस्तु प्रतिकूछं करोति यः । सोऽपस्मारी भवेत्तत्र कुर्याचान्द्रायणं नरः ।) सदसस्पतिमन्त्रेण चर्वाज्यं जुहुयात्ततः । कया न इति सूक्तं च जपेत् बाह्मणतर्पणम् । कुर्योद्धिरण्यदानं च शक्त्या रोगस्य शान्तये ॥

चान्द्रायणलक्षणं कुच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यम् । चर्वाज्यमिति मिलितप्रेव होमसाधनन पृथक् पृथक् । होमसङ्ख्या च रोगानुसारेणाष्टोत्तरशताद्ययुतान्ताः करुप्याः । एवं सूक्तजपेऽपि ।

#### End:

अथापस्मारहरम् (तिंदानम् । तल्लक्षणं च अनुक्तेषु च रागेप्वित्यारभ्य शूलरोगप्रकरणे दिशितमेवाभिज्ञेयम् । पूजाविधिस्तु परिभाषायां रोगप्रति-मादानविधौ अन्तको देवता तत्रेत्यादिना प्रदार्शितम् । इत्यपस्माररोगहर-मूर्तिदानम् ॥

## Colophon:

इति विंशतिस्तरङ्गः ॥

# (c) ईशावास्योपनिषत्.

ĪŚĀVĀSYŌPANIŞAD.

Foll. 11a and 11b.

Same work as that described under No. 300 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Complete.

# (d) कठबह्युपनिषत्.

KATHAVALLYUPANISAD.

Foll. 11b—16a.

Same work as that described under No. 334 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Complete.

# (e) प्रश्लोपनिषत्.

PRAŚNOPANISAD.

Foll. 16a-19a.

Same work as that described under No. 610 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Complete.

# (f) मुण्डकोपनिषत्.

MUNDAKOPANISAD.

Foll. 19a-21b. Foll. 22 to 25 are left tlank.

Same work as that described under No. 713 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Incomplete.

# (g) ईशावास्योपनिषद्गाष्यम्.

ĪŚĀVĀSYŌPANISADBHĀSYAM.

Foll. 26a - 34b.

By Śaṅkarācārya. Same commentary as that described under No. 310 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Complete.

#### Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादिशाष्य-श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ वाजसनेयिसंहितोपनिषद्भाष्यं समाप्तम् ॥

# (h) ईशावास्योपनिषद्भाःयादिप्पणम्.

ĪŚĀVĀŚYŌPANIŅADBHĀŅYAŢIPPAŅAM.

Foll. 34b - 42b.

By Śivānandayati. Same work as that described under No. 312 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Complete.

# (i) केनोपनिषद्भाष्यम्.

KĒNŌPANIŞADBHĀSYAM.

Foll. 43a-47b.

By Śańkarācārya. Same work as that described under No. 387 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Incomplete.

#### R. No. 1415.

Palm-leaf.  $11\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{8}$  inches. Foll. 151. Lines, 6 in a page. Grantha. Slightly injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. E. R. Śrīnivāsarāghavācārya, Temple Doctor, Rāmēśvaram.

## (a) महागणपातिकवचम्.

#### MAHAGANAPATIKAVACAM.

Foll. 1a-4a. Fol. 4b is left blank.

This Kavacamantra is addressed to Gaṇapati or Vināyaka. It is said to have been revealed by Viṣṇu to Brahman; and its due repetition is held to be efficacious in removing obstacles of various kinds and in the accomplishment of the four principal aims of life, viz., Dharma, Artha, Kāma and Mōkṣa.

Complete; as found in the Rudrayāmala.

#### Beginning:

विश्वोद्भतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विन्नविनाशकाय । उमास्रतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यम् ॥ सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं सदा शरणमृहं प्रपद्ये । श्रीगणाधिपतये नमः, श्रीमहागणपतये नमः— श्रीपार्वत्युवाच—

मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण । गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देव महेश्वर ॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्रुभम् । तद्वदस्व दयासिन्धो कृपया मम शङ्कर ॥

# ईश्वर उवाच-

शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परम् । यद्घत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भाविष्यति ॥ विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा । पठित्वा कृतवान् सृष्टिमेकभावं पितामहः ॥

अस्य श्रीमहागणपितकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीमहेश्वर ऋषिः, विराट् छन्दः, श्रीमहागणपितदेवता । श्रीमहागणपितप्रसादसिच्चर्थे धर्मार्थकाममोक्ष-चतुर्विधफलपुरुषार्थसिच्चर्थे जपे विनियोगः ॥

> ओं गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महावलः ॥ एकाक्षरो महामन्त्रः सर्वदेवनमस्कृतः । ओं हीं हीं क्कीं च वलनं गीं गं गणपते हृदम् ॥

इति ते कथितं भद्ने कवचं परमाद्भुतम्। पठित्वा धारियत्वा व सर्वमाशु समालभेत्॥

#### End:

ज्ञात्वा तु कवचं यो वे जेपद्भक्तिपुरस्सरम् ॥ जपान्ते कवचं दिञ्यं पठेन्नित्यमन्निय(त)न्द्रितः । सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत् ॥

## Colophon:

इति श्रीरुद्रयामले श्रीपार्वतीपरमेश्वरसंवादे महागणपतिकवचं समाप्तम्॥ संपूर्णमस्तु ॥

(b) महागणपतिपञ्चावरणस्तोत्रम्.
MAHĀGAŅAPATIPAÑCĀVARAŅASTŌTRAM.
Foll. 5a—12b.
119

A eulogy on God Ganapati represented by a mystic diagram with five enclosures containing subsidiary deities

Complete; as found in the Mantraprakāśikā.

### Beginning:

सृष्टी(ष्टिस्थि)त्युपसंहारितरोधानानुप्रहात्मकम् । महागणपतिं वन्दे पश्चावरणसंयुतम् ॥ अरुणं वारणमुखं दशबाहुं त्रिलोचनम् । श्रियालिङ्गितसद्भात्रं महागणपतिं नुमः ॥ सर्गस्थितिलयादीनां विश्वस्यास्यैककारणम् । महागणपतिं ध्यायेत् पश्चावरणसंमितम् ॥

#### End:

मध्ये तथा कुण्डवरस्य तुल्या(ल्यं) प्रागुक्तरूपं गणनाथमिष्ट्वा। अग्निं समाधाय पयोवृताढ्या(भ्या)मुन्मत्तपुष्पैरिप शक्रिशाभिः ॥ क्षोद्रेण वान्येन पृथक् क्रमेण हुत्वा(ता)नि लक्षाण्यपि कुण्डमध्यात्। बेतालकाम्यां गुलिकां लभेत तां धारय स्यादणिमादिसिद्धिः॥ एवं रवद्वाजनपादुकाभ्यां यद्येतदिष्टं लभते तु मन्त्री। किन्तेन लभ्यं भुवनत्रयेऽस्मिन् नास्त्येव तत्साधकपुङ्गवस्य॥

### Colophon:

इति श्रीमन्त्रप्रकाशिकायां महागणपतिपश्चावरणस्तोत्रमन्त्रयन्त्राद्धार-होमप्रकारस्समाप्तः ॥ सम्पूर्णः ।

There are some Stotras and Mantras relating to Vināyaka in the 13th fol.

# (c) महागणपतिस्तवः.

MAHÁGANAPATISTAVAH.

Foll. 14a-17b.

Same work as that described under No. 9402 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII, wherein this work has been mentioned as Gaṇapatimantrākṣarāvalistōtra in the list of other works.

Complete.

#### End:

अग्रे तु बिल्वतरुम्लरमारमेशौ तद्दक्षिणे वटजुषौ सउमावृषाङ्कौ । पृष्ठे तु पिप्पलजुषौ रतिपुष्पबाणौ सन्ये प्रियङ्गसजुषौ धृतभ्वराहौ॥

### Colophon:

इति श्रीमहागणपातिमन्त्राविहस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

(d) त्रिपुराप्रातर्भजनम्.

TRIPURĀPRĀTARBHAJANAM.

Foll. 17b—18b.

Five stanzas addressed in praise of Tripurā, who is a manifestation of Śakti, and intended to be repeated in the early morning.

Complete.

### Beginning:

प्रातस्त्मरामि भजतामभयङ्करं तं पादारविन्दमतिसुन्दरमम्बिकायाः । दुस्सो(स्त्व)प्रदोषहरणं करणं सुखानां स्र स्सो(स्व)प्रबोधमखिलौधनिबर्हणं च ॥

#### End:

यः श्लोकपश्चकामिदं पठित प्रभाते धर्मादिदं परिहतं कथितं हरेण । यिस्मिन्ददाति पदिनीमणिमादिस्पां दुर्गी तपोभिरचलां त्रिपुरा भा(भ)न(वा)नी ॥

### Colophon:

इति श्रीत्रिपुरसुन्दरीपातर्भजनपश्चकं संपूर्णम् ॥

One eulogistic stanza on the goddess  $D\bar{e}v\bar{\imath}$  is found at the end of the colophon

(e) महात्रिपुरसुन्दरीत्रैलोक्यमोहनकवचम्.

MAHATRIPURASUNDARÎTRAILOKYAMÔHANA-

KAVACAM

Foll. 19a-23b.

119-A

Similar to the work described under No. 6335 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete; as found in the Rudrayamala.

## Beginning:

देवदेव जगन्नाथ सर्वलोकैकशङ्कर । शिव कारुण्यजलघे जगद्रक्षणकारण ॥ श्रीमत्रिपुरसुन्दर्या या विद्या सुवि दुर्लभम् । कृपया कथितं सर्वे श्रुतश्चाधिगतं मया ॥ प्राणनाथाधुना ब्रूहि कवचं मन्त्रविग्रहम् । त्रैलोक्यमोहनं चेति नामतः कथितं पुरा ॥

#### End:

इदं कवचमावृत्त्या प्रत्यहं प्रजपेन्मनुम् । सर्वसिद्धिमवाप्याथ शिवेन समतां व्रजेत् ॥

### Colophon:

इति श्रीरुद्रयाम् छे श्रीपार्वतीपरमेश्वरसंवादे श्रीत्रैलोक्यमोहनकृबचं संपूर्णम् ॥

The scribe adds the following stanzas:—
श्रीरामेश्वरवासेन श्रीवासदेवगुरुस्नुना।
नरसिंहलिखितं कवचं परम्॥

# (f) तुरीयाषोडशी श्रीराजराजेश्वरीकवचम्. TURĪYĀṢŌŅAŠĪŚRĪRĀJARĀJĒŚVARĪKAVACAM.

Foll. 24a-29b.

This Kavacamantra is addressed to the goddess Rājarājēśvarī, who is a manifestation of Śakti and who is represented by a prayer-formula consisting of sixteen syllables.

Complete.

This manuscript work is said to have been copied by Narasimhan, son of Vāmadēva Gurukkaļ.

## Beginning:

कैलासशिखरे रम्ये देवदेवं जगद्धुरुम् । शङ्करं परिपपच्छ कुमारः शिखिवाहनः ॥

#### श्रीस्कन्द उवाच---

श्रीगुरो जनका मह्यं पुत्रवात्सल्यवर्धन । कवचं षोडशाक्षयी वद मे परमेश्वर ॥

# श्रीईश्वर उवाच---

शृणु पुत्र महाभाग कवचं मन्त्रविग्रहम् । गोप्यात् गोप्यतरं गोप्यं गुह्यादुः ह्वतरं महत्।। तव स्नेहात् प्रवक्ष्यामि नाष्ट्यातं यस्य(कस्य)चित् । ब्रह्मेशविष्णुशकादीन् मया यत् कथितं पुरा ॥

अस्य श्रीकवचस्यास्य ऋषिरानन्दभैरवः। श्रीविद्या देवता छन्दो गायत्रीनृचि द्वत्तिकम्॥ रमा बीजं परा शक्तिवीग्भवं कीलकं स्मृतम्। मम सर्वार्थसिद्धार्थे जपे त विनियोगतः॥

#### End:

इति परमरहस्यं सर्वयन्तार्थसारं लभति परमभक्तचा निश्चलं निर्मलत्वम् । विलसति भुवि मध्ये पुत्रपौत्राभिवृद्धि धनसक्रलसमृद्धि भोगमोक्षत्रदं च ॥

## Colophon:

इति श्रीमन्त्रचूडामणौ श्रीशिवस्कन्दसंवादे त्रैलोक्यविजयाभेदं नाम तुरीयाषोडशिश्रीराजराजेश्वरीमहात्रिपुरस्जन्दरीकवचं संपूर्णम् ॥

<sup>(</sup>g) महाात्रपुरसुन्दरीसौभाग्यकवचम्.
MAHĀTRIPURASUNDARĪSAUBHAGYAKAVACAM.
Foll. 30a—36b.

Similar to the work described under No. 7593 of the D.C.S. MSS., Vol. XIV.

Complete; as found in the Nityāṣōḍaśikārṇava forming part of the Vāmakēśvaratantra.

## Beginning:

कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं सुरेश्वरम् । गिरिशं गिरिजा नत्वा स्तोत्रं वेदार्थगर्भितम ॥

# श्रीईश्वर उवाच —

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्दरि प्राणवछमे । सौभाग्यविद्याकामेशि सौन्दरि त्रिपुरा परा ॥

अस्य श्रीराजराजेश्वरीमहात्रिपुरसुन्दरीसौभाग्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीमहेश्वर ऋषिः, देवी गायत्री छन्दः श्रीराजराजेश्वरीमहात्रिपुरसुन्दरी-देवता ।

#### End:

आबालमहिला भूपाः किम्र मायाविमोहिताः । सर्वकार्याणि सिध्यन्ति पूजयेत् सुन्दरी सदा ॥ साक्षात त्रिपुरसुन्दर्याः संपूजाबल्लभः प्रभुः । स एवानन्दचिरू(दू)पा भैरवस्समतां व्रजेत् (१) ॥

## Colophon:

इति श्रीवामकेश्वरतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे नित्याषोडशिकार्णवे इह स्त्राष्टकप्रस्तारे श्रीसौभाग्यविद्यश्वरीराजराजेश्वरीमहात्रिपुरसुन्दरेश्वरीसौ-भाग्यकवचं संपूर्णम् ॥

On fol. 37a two eulogistic stanzas on Tripurasundari are found after the colophon.

# (h) त्रिप्रसुन्दरीमालामन्तः.

TRIPURASUNDARĪMĀLĀMANTRAḤ.

Foll, 37b-41a. Fol. 41b. is left blank.

Same work as that described under No. 6345 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete; as found in the Viśvasāroddhāra.

#### End:

गुद्धा नमोन्तस्वाहान्ततर्पणान्ता जपान्तिका । शक्तिमाला पश्चधा स्याच्छिवमाला च तादृशी ॥ इन्द्रमाला पश्चधा स्यान्माला पश्चदृशे(शी)रिता ॥

#### Colophon:

इंति श्रीविश्वसारोद्धारे सर्वतन्त्रोत्तमे मन्त्रखण्डे श्रीपार्वतीपरमेश्वर-संवादे श्रीसहस्राक्षरीराजराजेश्वरीमहात्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रं संपूर्णम् ॥ One enlogistic stanza on Dēvī is found after the colophon.

# (ं) षोडशमकरन्दस्तवराजस्तोत्रम्.

ŞÕDAŜAMAKARANDASTAVARĀJASTÕTRAM.

Foll. 42a-45b.

Same work as that described under No. 10807 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX, but with different end and colophon as given below. In the colophon it is stated that the author of the work is Paraśivānandanātha, whereas, according to the colophon found at the end of the work referred to under No. 10807, the authorship is attributed to Kālidāsa.

Complete in sixteen stanzas including the Phalasruti stanza; as found in the Rudrayāmala.

#### End:

पूजियत्वा विधानेन महात्रिपुरसुन्दरीम् । इमं स्तवं पठित्वा तु देवसायुज्यमामुयात् ॥ Colophon:

इति श्रीरुद्रयामले श्रीपरिशवानन्दनाथविराचिते (तं) श्रीमहात्रिपुर-सुन्दरीषाडशमकरन्दस्तवं समाप्तम् ॥

## (ं) कल्याणस्तवराजः.

KALYĀNASTAVARĀJAH.

Foll. 46a-48b.

Same work as that described under No. 10732 of the D.C.S. M8S., Vol. XIX, but with two different stanzas in the end and with colophon as given below. Its authorship is attributed to Manmatha.

Complete.

End:

कुवलयदलनीलं वर्वरं स्निग्धकेशं
पृथुतरकुचभारं क्रान्तकान्तावलग्नम् ।
किमिव बहुभिरुक्तेस्त्वत्स्वरूपं परन्ता(स्तात)
सकलभुवनमातः सन्ततं सिन्नधत्ताम् ।
माणिक्यमङ्गलितस्त्रितवालि(ल)केन
मन्दस्मितेन मदनारुणपङ्गजेन ।
कालान्तदीर्घमणिमङ्गलस्त्रकण्ठीं
मातां विशालनयनां मनसा स्मरामि ॥

## Colophon:

इति श्रीमन्मथेन विरचितं श्रीकल्याणस्तवराजं सम्पूर्णम् ॥

# (k) चिन्तामणिस्तवराजः.

CINTĀMAŅISTAVARĀJAH.

Foll. 48b-60b.

This Mantra is addressed to Lalitā, who is a manifestation of Sakti, and its repetition is held to enable one to accomplish one's desires.

Complete; as found in the Brahmandottarakhanda,

#### Beginning:

कल्याणायास्तु मे कापि वासनावारणाकृतिम्(:) । नीपारुणानिजाङ्कस्थं कामसौभाग्यकन्दलीम्(?) ॥ तन्महः कलये शोणं तरुणेन्द्रवतंसकम् । पाशाङ्करोक्षकोदण्डपश्चवाणलसन्करम् ॥

#### End:

यत्र यत्र चरतो यदा दृशौ तत्र तत्र धुरि मे सदा भवेत् । दैवतं किमिप दैन्यमोचकं पाटलं परिचिते क्षुकार्मुकम् । लिलतायाः स्तवं पद्यैलिलैतेरिह निर्मितः । पठतामन्वहं वक्तुं फलं सैव प्रगल्भते ॥

## Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डोत्तरखण्डे श्रीलिलितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीहय-भीवागस्त्यसंवादे श्रीमचिन्तामणिस्तवराजः समाप्तः ॥

# (1) चिन्तामणिस्तोत्रम्.

CINTĀMAŅISTŌTRAM.

Foll. 61a-67b.

Similar to the above. Its due repetition is held to be efficacious in curing one from diseases like epilepsy.

Complete; as found in Rudrayāmala.

## Beginning:

अनर्घ्य(घे)मणिभूषणोज्ज्वलमुदारमाबभ्नम(पद्ञमु)-न्नमज्जगदधीश्वरं धृतशरेश्चुचापं परम् । समस्तसुखसिद्धिदं सकललेकसङ्गीवनं सदोदितमुपास्महे किमपि वस्तु सर्वारुणम् ॥

हिपश्चसिध्ये(द्धै)रणिमाप्रधानैः रत्नासनैः रक्तदुकूलवर्णैः । सार्धे च चिन्तामणिना कराभ्यां वराभयाभ्यां दधतीं च मुद्राम् ॥

#### End:

चिन्तामणिस्तोत्रामिदं पठिष्यन् पापैरपस्मारकृतैश्च रोगैः। मुक्तिश्चतुर्वर्गफळं लमेत गुरोः क्रूपालामवशान्मनुष्यः॥

#### Colophon:

इति श्रीरुद्रयामले श्रीमिन्तामणिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

# (m) सौन्दर्यलहरी.

#### SAUNDARYALAHARÎ.

Foll. 68a-85b.

Same work as that described under No. 10850 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX.

Complete.

## (n) शिवभुजङ्गम्.

#### ŚIVABHUJANGAM.

Foll. 86a-89b.

Similar to the work described under R. No. 610.

This eulogy is said to have been made by Rāvaṇa to please Śiva. The allusion herein is to the Puranic story relating to one of Rāvaṇa's monstrous adventures, viz., his attempt to lift up Mount Kailāsa and the trouble caused thereby.

Complete.

## Beginning:

जटाकटाहसंश्रमद्भमिलिलम्पानिर्झरी-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनी(नि) । धगद्धगद्धगज्ज्वलज्व(ल्ल)लाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे राति(ः)प्रती(ति) क्षणं मम ॥

#### End:

स्तवं महेशितुर्दशास्यसंस्तुतं शुभावहं पठन्त्यहर्निशं सुदा नरस्तु यः शिवांग्रतः ।

# ससाधुतामरेशभोगमप्यवाप्य शीव्रतः स्रखेन शैवमालयं व्रजेत्स्ररेन्द्रवन्दितः ॥

#### Colophon:

इति श्रीमदुत्तररामायणे श्रीकैलासपर्वतोद्धारे श्रीसामगानात् परं रावण-विरचितं शिवभुजङ्गं संपूर्णम् ॥

Fol. 90 contains a few eulogistic stanzas on Vighnēśvara and Tripurā.

# (०) लालेतासहस्रनामस्तोत्रम्.

#### LALITĀSAHASRANAMASTŌTRAM.

Foll. 91a-113a, Fol. 113b is left blank.

Same work as that described under R Nos, 610(b) and 9183 of the D.C.S. MSS., Vol. XVII, but with a different colophon which is given below:—

Complete; as found in the Uttarakhanda of the Brahmāndapurāna.

### Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीलिकि-तोपाख्याने श्रीलिलितासहस्रनामस्तोत्रकथनं नाम त्रिपश्चाशोऽध्यायः ॥ आदौ पीठिकास्त्रोकाः ५३. सहस्रनामस्रोकाः १८३. फलश्रृति

स्रोकाः ९५. आहत्य स्रोकाः ३३१.

श्रीमच्छङ्करानन्दनाथात्मजश्रीमन्महेश्वरानन्दनाथस् नुना श्रीनील-कण्ठानन्दनाथेन स्वहस्तिलिखितं श्रीलिलितासहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

# (p) ललितासहस्रनामावलिः.

# LALITĀSAHASRANĀMĀVALIḤ.

Foll. 114a-122b.

Same work as that described under R. No. 185(a) ante, but without Reicchandodevata, etc.

Incomplete.

# (q) कृष्णाष्ट्रोत्तरशतनामाविः.

KŖŅĀŅTŌTTARAŚATANĀMĀVALIH.

Foll. 123a-124b.

Same work as that described under No. 8909 of the D.C.S. MSS., Vol. XVII.

Wants the beginning and end.

# (r) लिलतात्रिशतीनामस्तोत्रम्.

LALITĀTRIŠATĪNĀMASTÔTRAM.

Foll. 125a-128a.

Same work as that described under No. 9114 of the D.C.S. MSS., Vol. XVII, but with a different colophon.

Wants the beginning; otherwise complete.

#### Colophon:

इति <u>ब्रह्माण्डपुराणे</u> उत्तरखण्डे (श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे) (श्रीलिले तोपा) क्यांने श्रीलिलितात्रिश्चती नाम . . . चतुःपश्चाशोऽध्यायः ॥ आदौ पीठिकाश्चोकं २८. त्रिश्चतीश्चोकाः ८०. फलश्रुतिश्चोकाः ६. आहत्य श्चोकाः १११.

श्रीमच्छङ्करानन्दनाथात्मजश्रीमदवधूतमेहश्वरानन्दनाथस्नुर्श्रीमद-वधूतनीलकण्ठानन्दनाथेन लिखितमिदं श्रीललितात्रिशतिनामस्तोत्रं संपूर्णम्॥

# (a) लिलतात्रिशतीनामावलिः.

LALITĀTRIŚATĪNĀMĀVALIH.

Foll. 128b-131b.

Same work as that described under No. 9126 of the D.C.S. MSS., Vol. XVII, wherein this work has been mentioned as Dēvītriśatīnāmāvali.

Complete.

(t) लिलताष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम्. LALITĀṢṬŌTTARAŚATANĀMASTŌPRAM. Foll. 1824—1836. Same work as that described under No. 9176 of the D.C.S MSS., Vol. XVII.

Incomplete.

# (u) लिलताष्ट्रोत्तरशतनामावलिः.

LALITÁŞTÖTTARAŚATANĀMĀVALIḤ.

Foll. 134a-135b.

Same work as that described under No. 9179 of the D.C.S MSS., Vol. XVII, but with the addition of Psiechandodevata, etc. Complete.

## (v) दक्षिणकालिकामन्त्र:.

DAKŞINAKĀLIKĀMANTRAḤ.

Fell. 136a-137b.

Same work as that described under No. 6365 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII, but with slight difference in the beginning in Rsi, Chandas and Dēvatā.

Complete.

## (७) शिवाम्नायस्तोत्रम्. श्रापAMNAYASTÕTRAM.

Foll. 138a-140b.

Similar to the work described under No. 10707 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX. The Mantras associated with the Āmnāyamantras are said to have issued from the several faces of God Śiva.

Complete; wants the beginning.

### Beginning:

प्रेरकः सूचकश्रीव वाचको दर्शकस्तथा। शिक्षको बोधकश्रीति षडेते गुरवस्स्मृताः॥ शैवे गुरुत्रयं प्रोक्तं वैष्णवे गुरुपश्वकम्। वेदशास्त्रेषु शतशो गुरवश्र कुलान्वये॥ क्षं कुक्षिः पीठसंस्थं तदुपरि विलससोमसूत्रं सबिन्दु
तन्मध्ये नादसंस्थं प्रणवपरिवृतं बिन्दुनादौ पुनश्च ।
इत्थं साश्चित्य योगी विविधमनुदिनं तारकं व्योमसंस्थं
सर्वाधारं महेशि(शं)सकृदिप मनसा ध्यायते यस्त मुक्तः ॥
पूर्व(वै) दक्षिणपश्चिमोत्तरमथोध्वीख्यं तदानुत्तरं
विस्नोमुश्च(१) गुरुत्रयं त्रिचरणं वन्दे महद्वासनाम् ।
पश्चाम्बानवनाथषोडशषडाधारं च षड्दर्शनं
वाग्देव्यष्टषडङ्गपश्चकरहस्याझायरक्तस्तुतौ ॥

#### End:

यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वैश्वर्यसमान्वतम् । श्रीविद्यालोकमाप्नोति वेदवाक्यानुसारतः ॥

## Colophon:

इति श्रीशिवाम्नायस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

# (x) श्रीनाथादिगुरुपरम्परास्तोत्रम्.

ŚRĪNĀTHĀDIGURUPARAMPARĀSTŌTRAM.

Foll. 140b—148b.

A eulogy on the Śākta teachers of religion, such as, Śrīnātha, etc. Similar to the work described under No. 10886 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX.

Complete.

### Beginning:

षट्(क्षं)कुक्षिः पीठसंस्थं तदुपरि विलसत्सोमसूत्रं सिवन्दु तन्मध्ये नादसंस्थं प्रणवपरिवृतं विन्दुनादौ पुनश्च। इत्थं सिचन्त्य योगी विविधमनुदिनं तारकं व्योमसंस्थं सर्वाधारं महेशं सरुद्धि मनसा ध्यायते यस्स मक्तम्(ः)॥ सनकश्च सनन्दश्च सनातन ततः परम् । सनत्कुमारो रैवतको दत्तात्रेयस्ततः परम् ॥

विश्वानन्दो महात्मा तु चिदानन्दस्ततः परम् ॥ विद्यारण्यो महाकालः कृत्तिकेशस्ततः परम् । निर्मलानन्दयोगीन्द्रो महेशानन्दमाश्रये॥

इति गुरुपारम्पर्यक्रमम्(ः)।

#### End:

वाग्भवानन्दनाथश्रीपादुकां नीलख(क)ण्ठानन्दनाथश्रीसांभ्रमानन्दनाथ-श्रीचिदाम्बानन्दनाथश्रीप्रसन्नानन्दनाथश्रीआदिनाथानन्दनाथश्रीपादुकां पूज-यामि तर्पयामि नमः ।

## Colophon:

श्रीनाथादिकतं सम्पूर्णम् ॥

Foll. 149-150 contain a few lines from Bhagavanmantrabhaga.

# (y) इन्द्राक्षीस्तोत्रम्.

INDRÁKSĪSTOTRAM.

Foll. 151a-152b.

Same work as that described under No. 5998 of the D.C.S. MSS., Vol. XII.

Incomplete.

Fol. 153 contains Āñjanēyamantra. Fol. 154 contains Kṛṣṇāṣṭōttaraśatanāmastōtra (wants beginning and end) and Foll. 155a— 161a contain the Viṣṇusahasranāmastōtra (wants beginning and end).

#### R. No. 1416.

Palm-leaf. 13×15 inches. Foll. 47. Lines, 8 in a page. Grantha and Tamil. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. E. R. Śrīnivāsarāghavācāriyar, Temple Doctor, Rāmēśvaram.

# आयुदीयगणितविधिः.

## ĀYURDĀYAGAŅITAVIDHIḤ.

This work lays down at first the method of finding out the correct time by certain measurements made with reference to the shadow of a person and then gives rules for determining the period of the life time of a person from his horoscope. It is based on an astrological work named Jātakapaddhati.

Complete.

#### Beginning:

जातकपद्धतिमार्गेण आयुर्दायकमो (म उ)च्यते— सूर्योदयादिजन्मान्तं नाड्यादीन् सूक्ष्ममालिखेन् । छायां तत्कालजां न्यस्य त्यक्ता वान्त्यं तदूर्ध्वगम् ॥ तच्छिष्टमङ्गलीकृत्य षष्टचा हत्वा विभाजयेत् । तत्कालाङ्किपभापार्श्ववाक्ययुग्मान्तराङ्गलैः ॥ लब्ध्वा विनाडिकाः शोध्याः त्यक्तवाक्यस्य नाडिष् ॥

என்றது——பகவேக்கு அடி அளக்கு வச்ச அடித்தள்ளி மீதைடு ள்ள அடிபிற் அத்தே அந்த மாஸத்து வேருஷாமு மாஹ்க் பிழுத்தை தை எந்த வாகு}் எட்டு கெ உடியியாக இரண்டு விரக்கடை ஒரு கே ஒரு அடிக்கி எட்டு கெ உடியியாக இரண்டு விரக்கடை ஒரு கை முடியிகிதம் கடு உடுயாக்கதிம். அந்த கே உடியியை அருபதிலே பெருக்கி வச்சுக்கொள்ளவும்.

#### End:

ஆய-உஉ-ோய உணி தத்தை வருத் திப்பார்த்து எழுதிக்கொ ள்ளவும்.

ये तु स्वधर्मनिरता विजितेन्द्रियाश्च ये पथ्यभोजनजुषो द्विजदेवभक्ताः। ये मानवा दधित ये ग्रुभर्शीललीलास्तेषामिदं कलितमायुरुदारधीभिः॥

ஆயு-உ-ராய ஸரிப்படாதென் அம் வ - - ண வாவங்களே கி ச்சயித்த ஆயு - கி-ஸ்றுய பண்ணவேணுமென் அம் இந்த ஜொகர விவ தாய . அஞ்சாமிடம் வ - வ வ - வ வ - வ வ வ வ வ வ மன் மென் மெற்றன் பதாமிடம் வரவ - கண வூராமென்மே. पृथुविरचितशास्त्रात् गत्यन्कादिचिन्त्यं गुरुरुडुपतिशुकावित्यादि अ अ क कं क्रिकं दिनकरशशिवीयीधिष्ठितत्यंशनाथाः प्रवरसमनिकृष्टास्तुङ्गभागादन्के ॥

என்றது இப்படி வசனம்கொண்டும் இவர் வுகை ிரித்க ளினுலே ஸூறு காஜ்கநு உலகித்து வந்தவ னெண்ட மிர்து வெக்குறி வாவங்களே கிறுபித்த சூயு உுகாய அமிர்தேகொள்ளவும்.

#### Colophon:

इति जातकपद्धतिमार्गेण आयुदीयगणितविधिस्समाप्तः ॥

The scribe adds --

जनो धन्वीति क्रस्यञ्दप्रभवाञ्देयद्क्षिणे। कन्यामासे कृष्णपक्षं दशम्यां स्थिरवासरे॥ पुनर्वसुच(सु)नक्षत्रे आयुद्यियगुणकमम्। पुस्तकं छिखितं पूर्णे पुरुषोत्तमहस्तकः (तः)॥

This manuscript is said to have been written by Vasiṣṭha, son of Nārāyaṇasōmayājin

#### B. No. 1417.

Palm-leaf.  $13\frac{1}{8} \times 1\frac{1}{8}$  inches. Foll. 89. Lines, 5 in a page. Grantha. Fair.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. E. R. Śrīnivāsarāghavācāriyar, Temple Doctor, Rāmēšvaram.

(a) पश्चाङ्गरुद्रन्यासः (लघु):.

PAÑCĀNGARUDRANYĀSAḤ (LAGHUḤ).

Foll. 1a-9a. Fol. 9b is left blank.

Same work as that described under No. 6576 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete.

(b) पश्चाङ्गरुद्रन्यासः (महान्यासः).

PAÑCANGARUDRANYÁSAḤ (MAHÁNYĀSAḤ).

Foll. 10a-38a.

Same work as that described under No. 6578 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete.

Foll. 38b—48b give the verses used in the Nyāsa ceremony connected with Mahānyāsa. Fol. 49 contains some miscellaneous verses.

# (c) सर्पसूक्तम्.

#### SARPASŪKTAM.

Foll. 50a-52a.

Consists of the following verses from the Rgved :- I-133-5, VII-104-22, IV-3-14.

Foll. 52b to 56a contain the verse relating to Mrttikāsnāna. Fol. 56b is left blank.

# (d) महासौरखण्डः.

#### MAHĀSAURAKHANDAH.

Foll. 57a-64b.

Same work as that described under No. 8026 of the D.CS. MSS., Vol. XV.

Complete

#### End:

नमः शौनकाय नमः शौनकाय। विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो-बाहुरुत विश्वतस्पात्। सं बाहुभ्यां धमति।

> एकचकरथो त(य)स्य दिन्यः कनकभूषितः । स मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरा(रः) दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोऽस्तु ते । नमस्सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगस्रस्तिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिचनारायणशङ्करात्मने ॥

### Colophon:

इति महासौरं सम्पूर्णम्॥

## (e) बहुचरुद्रसूक्तम्.

#### BAHVRCARUDRASÜKTAM.

Foll. 65a-71a.

This forms the 43rd Sūkta of the first Mandala of the Rgvēda and is in praise of Śiva.

Complete.

Foll. 71a-74a contain certain verses from the Rgvēda, each of them ending in the word देव:.

## (1) आयुःसूक्तम्.

#### ĀYUSSŪKTAM.

Foll. 74a—76a. Foll. 76a—78a contain certain Vedic verses (with commentary) used in pronouncing blessings. Fol. 78b is left blank.

Consists of certain Vedic verses ending in the word आय:.

## (g) पश्चामृतसूक्तम्.

#### PAÑCĀMRTASŪKTAM.

Foll. 79a-81b.

This consists of the following hymns taken chiefly from the Rgvēda and the collection is intended to be recited at the time of preparing what is known as Pañcāmṛta, a mixture of milk, curd, ghee, honey and fruit for anointing the image of God.

| Maṇḍala      |      | Sükta |     | Ŗk.     | Aitarēya Brāhmaṇā  |
|--------------|------|-------|-----|---------|--------------------|
| I            |      | 91    |     | 16-20   | 8-27-7 and 8       |
| IV           |      | 39    | • • | 6 and 1 | Vajasanēyasamhitā. |
| ,,           |      | 40    |     | 1 to 5  | 20—3.              |
| II           |      | 3     | • • | 11      | Aitarēya Brāhmaņa  |
| I            |      | 90    | • • | 6-8     | 8-7-9.             |
| IX           |      | 85    | .,  | 6       |                    |
| $\mathbf{x}$ |      | 120   |     | 3-6     |                    |
| ,,           |      | 97    |     | 15      |                    |
| IV           |      | 57    |     | 6       | ,                  |
| Compl        | ete. |       |     |         | f                  |

120-A

#### Beginning:

आप्यायस्व समेधते विश्वतस्सोमवृष्ण्यं भवा वाजस्य सङ्गधे.

#### End:

बलाय श्रियै यशसेऽन्नाद्याय भूर्भवस्स्रवरोम्। अमृताभिषेकोऽस्तु ।

Foll. 82a—85b contain the अभिश्रवणमन्त्र and foll. 86a—89b contain a portion of the Jaiminibhārata.

#### R. No. 1418.

Palm-leaf. 16  $\times$  13 inches. Foll. 39. Lines, 7 in a page. Grantha. Injured.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Dēvanāthācāriyar of Rāmēśvaram.

### कालविधानपद्धतिः — सन्याख्या.

### KALAVIDHANAPADDHATIH WITH COMMENTARY.

An astrological treatise laying down the proper time for the performance of the various religious ceremonies to be performed by a Brahmin. The commentary is by Śrīdhara.

Breaks off in the ceremonies relating to the celebration of the first anniversary of a new-born child.

#### Beginning:

करोम्यहं कालविधानपद्धतेः व्याख्यां शिशूनामववोधकारिणीम् । विसष्ठवाचस्पितनारदादिभिः . . . . शुद्धसंश्रयाम् ॥ श्रथममेकेन श्लोकेन इष्टदेवतानमस्क्रिया शास्त्रप्रयोजनं चोच्यते— प्रणम्य कालात्मकमेक (मक्षयं) . .(भवं) भवानी सखिमन्दु भूषणम् । विद्ग्धमौहूर्तिककीर्तिवृद्धये करोम्यहं कालविधानपद्धतिम् ॥ इति कालात्मकं . . . कालाव . . . . थोक्तम् ।

इन्दुभूषणम् इन्दुर्ज्ञीनं तद्भूषणम्। तथोक्तं शिवागमे —

ज्ञानचन्द्रकलाचूडं शुद्धपद्मासनस्थितम्। इति। एवमूतं भवं प्रणम्ये-त्येतेन पूर्वार्धेन् प्रवन्धारम्भलक्षणनमस्क्रिया कलिता । . . . . विशारदा विद्म्धास्तेषां मौह्र्तिकानां कीर्तिवृद्धये काळविधानपद्धतिमहं करोमीति शास्त्रप्रयोजनम्। शास्त्रसंज्ञा चात्तरार्धेनोक्ता। अथ चतुर्भिः स्ठोकैः गर्भाधानविधिरुच्यते। तत्रा(दा)वेकश्लोकेन गर्भाधानस्येतिकर्तव्यता कः ध्यते।

वेदागमोक्तसमये रुचिरे प्रदेशे वाजीकृतेन जितरोषभयेन पुंसाम्। मन्त्रीषधप्रवरतीर्थजलोज्जवलेन कान्ताजनेष्वथ निषेकविधिविधया॥

Colophon:

एवं श्रीधराख्ये कालविधानपद्धतिव्याख्याने निषेकविधिस्समाप्तः।

End:

अलङ्कृत्य प्रदातव्यमन्नपात्रेऽथ काश्वने ।

दध्याज्यमधुनोपेतं . . . सं शिशुर्मम ॥ इति ।

अन्नप्राशनविधिस्समाप्तः ।

अथ स्रोकविंशतिः.

अथैकेन स्रोकेनाब्दपूर्तिमाह—

तथोक्तं विधिरते-

अब्देन सीरेण शिशो . . . . .

. . . संस्वाप्य . . . . . ! . . . . षो वृद्धिकरंच . . . .

तद्धारयोच्छादि(१) सुवर्णसूत्रम् ॥

नृप्तिहश्राह---

सौरेणा . . , . . जन्मर्क्षे शिशुं स्नाप्य

#### R. No. 1419.

Palm-leaf. 10½×1½ inches. Foll. 181. Lines, 10 in a page. Grantha. Injured.

Purchased in 1914-15 from M.R. By. Dēvanāthācāriyar of Rāmēśvaram.

# (a) मक्तिरतावली.

#### BHAKTIBATNÁVALÍ.

Foll. 1a-27b.

By Visnupuri. Same work as that described under No. 5144 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Contains one to thirteen Viracanas, but wants fifty-seven stanzas in the first Viracana.

#### Colophon:

# इति भक्तिरतावली समाप्ता ॥

Fol. 28a contains a stanza in praise of Rāma. Fol. 28b is left blank.

# (b) निरालम्बोपानिषत्.

## NIRĀLAMBŌPANIṢAD.

Foll. 29a-31a.

Same work as that described under No. 570 of the D.C.S. MSS., Vol. I, Part III.

Complete.

## (c) निरञ्जनाष्टकम्.

### NIRAÑJANĀŠŢAKAM.

Foll. 31b-32a.

Eight stanzas expressing that the Supreme Brahman is devoid of all qualities and limitations: by Śańkarācārya.

Complete.

### Beginning:

अधो न ऊर्ध्वो न शिवो न शक्तिः न पुन्न नारी न च लिङ्गमूर्तिः। ब्रह्मा न विष्णुने च देवरुद्धः तस्मै . . . . . य॥

#### End:

गम्भीरधीरं न निर्वाणशून्यं संसारसारं न च पापपुण्यम् । व्यक्तं न व्यक्तं न च भेद्भिन्नं तस्मै . . . य॥

## Colophon:

इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं निरङ्गनाष्टकं संपूर्णम् ॥

# (d) निर्वाणषट्टम्. NIRVÁNASATKAM.

Fol. 32,

On the identity of the individual self with God Śiva: by Śańkarācārya.

Complete in six stanzas. The portion of the leaf containing the sixth stanza is broken.

### Beginning:

मनोबुद्धहङ्कारचिन्तादिनाहं न श्रोत्रं न जिह्वा न च व्राणनेत्रम् । न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥१॥

#### End:

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामा न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। पा। Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसश्रीशङ्कराचार्यविरचितं निर्वाणषट्वं सम्पूर्णम् ॥

# (в) निर्या(ण)पश्चकम्.

NIRYĀŅAPAÑCAKAM.

Foll. 32b-33a.

Five stanzas in which the author identifies Kāśī (Benares) with the Self. By Śańkarācārya. This work is called Kāśīpañcaka in the Vani Vilas Press publication.

Complete.

### Beginning:

मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिकेयम् । ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाऽहं निजबोधस्त्रपम् ॥

#### End:

काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजनिता व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धागे(गये)यं निजचरणगुरुध्यानयुक्तप्रयागः । विश्वेशोऽयं तुरीयं सकलजनमनस्साक्षिमृतान्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति ॥

#### Colophon:

श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं निर्याएण)पश्च-कस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(f) शिवमानसपूजनम्.

ŚIVAMĀNASAPŪJANAM.

Foll. 33a--35a.

Deals with the manner of conducting mentally the worship of God Siva.

Complete.

### Beginning:

ब्रह्मोवाच---

तात तात महाप्राज्ञ सर्वलोकैकरक्षक ।
सर्वान्तर्यामिने स्वामिन् सर्वाधारप्रमो हरे ॥
विश्वरूपो हरस्साक्षात् परमात्मा सदाशिवः ।
स एव सर्वजगतामधिकः परमेश्वरः ॥
तत्पूजान्न परो धर्मः सर्वेष्मितफलप्रदम् ।
सर्वपूजोत्तमं तस्य मानसचिति कीर्तितम् ॥
पूर्णस्यावहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।
स्वच्छस्य पाद्यमध्ये च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥

हत्पद्मं मुकुलीमूतं लम्बमानमधोमुखम् । ओमित्यूर्ध्वमुखी कृत्वा ह्रीमित्येवं विकासयेत् ॥ तत्कर्णिकावेदिमध्ये ध्यायेत् साम्बं सदाशिवम् ।

#### End:

मनसा वाचा कंर्मणा हस्ताभ्यां पञ्चामुदरेण शिश्वा यत् स्मृतं यदुच-ितं यच्छूतं यदुक्तं यत्कृत्यं यन्न कृत्यं तत्सर्वे श्रीसाम्बसदाशिवायेति समर्प-यामि ब्रह्मार्पणमस्तु स्वाहा इति चुलकोदकप्रदानं कुर्यात् यथासुखं विहरेत् ॥

## Colophon:

इति श्रीब्रह्मविष्णुसंवादे श्रीशिवमानसषोडशोपचारपूजनं सम्पू-णम् ॥

> अष्टाङ्गं च चतुष्पादं त्रिस्थानं पश्चदैवतम् । ओङ्कारं यो विजानाति ब्राह्मणो न भवेतु सः ॥

अयमर्थः — पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशसूर्यचनद्राग्न्यादयः अष्टा-ङ्गानि । चतुष्पादम् — अकारः प्रथमं पादः उकारो द्वितीयः पादः मकारः तृतीयः पादः तुर्यश्रतुर्थः पादः । भूर्भुवस्सुवस्निस्थानानि । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्धश्च ईश्वरश्च सदाशिवेति पश्चदैवतम् ।

(g) ज्ञानप्रबोधमञ्जरी. JÑĀNAPRABODHAMAÑJARI

. Foll. 35b-42b.

A short exposition of the leading principles of the Advaita Vēdānta. It is given in the form of a discourse given by a preceptor to a pupil with a view to enlighten him as to the true nature of the Brahman.

Complete; wants three lines in the beginning.

## Beginning:

शिष्य उवाच--

..... त्वा यथाऽह मुच्ये यथा निजस्वरूपं ज्ञात्वा ज्वरसुखदुःखपापपुण्यकर्मकोटिबन्धना-न्मुच्येऽहम् । तापत्रयात् संसारात् श्रीरामं शरणं गच्छेऽहम् ।

श्रीगुरुरुवाच---

अयं संसारो वस्तुतो नास्ति । आरोपित एवोच्यते । यथा रज्जी प्र(अ)मेण सर्पो भाति, तच्वतः कालत्रयेऽपि सर्पो नास्ति, सर्वथैव रज्जुः । तथाऽिष्ठष्ठानसत्तामात्र एव संसारः । एवं ज्ञात्वा सुखीभवन् एवं कैवल्यसिद्धानन्दपरमात्मा निर्विकल्पः निरुपाधिः उपाधिरहितोऽस्ति ।

#### End:

द्वैतमद्वैतं न पश्यति । यथा दिवसो रात्रिं न पश्यति, यथा रात्रिः सूर्यन्न पश्यति परस्परविरोधात् । सूर्यस्थानीयं सदोदितं ज्ञानं सदापकाश- रूपम्, मायागुणाः सदा अज्ञानान्धकारस्थानीयाः । एवं ज्ञातव्यम् ॥ Colophon:

ृ इति श्रीज्ञानबोधे श्रीगुरुशिष्यसंवादे ज्ञानपबोधमञ्जरी संपूर्णा ॥

# (h) मानसिकान्तरस्नानम्.

MĀNASIKĀNTARASNĀNAM.

Fol. 43a. Fol. 43b contains a few stanzas of Śańkarācāryaśisyadhyānaślōka.

On the manner of taking a bath mentally, which is intended to be resorted to by those who are unable to bathe in water owing to illness or for other reasons.

Complete.

### Beginning:

आन्तरस्नानमत्यन्तरहस्यमपि पार्वति । सिरित्रयमनुस्मृत्य चरणत्रयमध्यमः ॥ स्रवन्तस्यचिदानन्दमवाहं भावगोचरम् । त्रिवेणीसङ्गमो यत्र तीथराजस्स उच्यते ॥ तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

#### End:

ब्रह्मज्ञानेन मुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा । अथवा स्नानमात्रेण गोमयां(त्यां?) कृष्णसन्निघौ ॥

## Colophon:

इति मानसिकान्तरस्नानं संपूर्णम् ॥

(i) द**र**ात्रेयस्तोत्रम्. DATTĀTRĒYASTOTRAM.

Fol. 44.

In praise of Dattatreya, who is considered to be an incarnation of God Viṣṇu: by Śaṅkarācārya.

Complete.

## Beginning:

मूलाघारे वारिजपत्रं चतुरश्रं वंशंषंसं वर्णविशालं सुविशालम् । रक्तं वर्णे श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीपदपद्मं गणतोऽस्मि ॥ End:

हंसो गणेशो विधिरेष हंसो हंसो हारहसमयश्र शम्भः। हंसो ह जीवः परमेकहंसो हंसो हरिईसमयश्च हंसः॥

Colophon:

इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं दत्तात्रेयस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

# (j) मनीषापश्चकम्.

MANĪṢĀPAÑUAKAM.

Foll. 44b-45b.

By Śańkarācārya. Same work as that described under No. 4705 of the D.C.S. MSS., Vol. IX.

Complete.

# (k) दक्षिणामूर्त्यष्टकम्.

DAKSINĀMŪRTYAŞŢAKAM.

Foll. 46a-47a.

By Śańkarācārya. Same work as that described under R. No. 118(b) ante.

Complete.

# (१) योगतारावली.

### YŌGATĀRĀVALĪ.

Foll. 47b-49a. Fol. 49b is left blank.

By Gövindabhagavatpūjyapāda. Same work as that described under No. 4356 of the D.C.S. MSS., Vol. IX.

Complete.

## (m) दत्तात्रेयगीता.

DATTĀTRĒYAGĪTĀ.

Fol. 50.

A short treatise bearing on the Advaita-Vēdanta Complete.

## Beginning:

दत्तात्रेय उवाच ---

चिन्मयं व्यापितं सर्वमाकाशं जगतीश्वरम् ।

निर्विकल्पं स्वयं ब्रह्म तस्याऽहं पश्चमाश्रमम् ॥

निराकारं निराभासं निरालम्बं निरञ्जनम् ।

निःशब्दमुच्यते ब्रह्म तस्याऽहं पश्चमाश्रमम् ॥

#### End:

• • • . ब्रह्म मनोरूपो जगदेतच्चराचरम् ।

निर्विकरुपं स्वयं ब्रह्म तस्याहं पश्चमाश्रमम्॥

• • • • • • बहाचारी कथं भवेत्।

गृही वा वानशस्थो वा यती योगं विना न हि ॥

## Colophon:

इति दत्तात्रेयगीता समाप्ता ॥

# (n) आत्मपूजा.

#### ĀTMAPŪJĀ.

Foll. 50b -51a.

By Sankarācārva. Same work as that described under No. 8611 of the D.C.S. MSS., Vol XVI, but with an additional stanza in the beginning and with a different end as given below. Complete.

## Beginning:

आनन्दे सचिदानन्दे निर्विकल्पैकरूपिणे । स्थितिद्वितीयभावे वै कथं पूजा विधीयते ॥

पूर्णस्यावाहनं ( . . ) शुद्धस्याचमनं कुतः ॥

#### End:

नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ।। किं करोमि क गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम् । आत्मना पूरितं सर्वे महाकल्पाम्बुना यथा ॥

#### Colophon:

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितमात्मपूजाप्रकरणं समाप्तम् ॥

(०) निर्गुणाष्ट्रकपूजा.

NIRGUNĀSTAKAPŪJĀ.

Fol. 51.

By Śańkarācārya. Similar to the work described under No. 8611 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI. The beginning is slightly different in this MS.

Complete.

#### End:

त्वमेवाहमहं त्वं च साचिन्मात्रवपुर्धरः। आवयोरन्तरं भ्रान्तिर्नश्य . . . वा॥

### Colophon:

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यावराचितं निर्गुणाष्टकपूजा सम्पूर्णा ।।

## (p) माधवस्तवराज:.

MĀDHAVASTAVARĀJAḤ.

Foll. 52a-55b.

Same work as that described under No. 10188 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII.

Complete.

## (q) आत्ममानसपूजा.

ĀTMAMĀNASAPŪJĀ.

Foll. 55b-56a,

By Sankarācārya. Same work as that described under No. 8609 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete.

#### Colophon:

इति श्रीमच्छक्कराचार्यविराचितं(ता)मानसपूजा समाप्ता ॥

# (r) परमानन्ददीपिका.

#### PARAMĀNANDADĪPIKĀ.

Foll. 56b - 60a.

By Sankarācārya This gives a brief account from the Advaitic standpoint, of the nature of the universe and of the highest truth as also of the means leading to the realisation of the truth.

Wants two stanzas in the beginning; otherwise complete.

## Beginning:

मातेव पुत्रमनुबोषयित श्रुतिर्हि लोकं समस्तमि योजियतुं सुलेन । तस्माच्छुतेरिमहितार्थमतान्द्रितेन चित्तेन साधियतुमत्र जना यतध्वम् ॥ आदाविदं सकलमेव जगत्सदासीत् कुम्भादिवत्तदनु शक्तियुता(तं)परस्तात् । आकाशवायुदहनाम्बुभुवो बम्बुः वातप्रसक्तसिललादिव वीचिप्रः ॥ सूक्ष्माख्यभूतगतसन्वरजस्तमोभिः लिङ्गं शरीरमुदभूदत ईश्वरेच्छा । पश्चीचकार वियदादिकसूक्ष्मभूता ह्यण्डं ह्यभूदत इदं त्विह जीवभोग्यम् ॥ End:

आम्नायमस्तकसुसंस्कृतवैभवोऽहं न्योन्नोऽपि पूर्णतरमूर्तिरहं स्थिरोऽहम्। सर्वालयोऽहमहमाद्यवभासकोऽहं वागाद्यगोचरसदोदितसौल्यगोऽहम्॥ Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्भगवच्छङ्कराचार्यविराचिता परमानन्ददीपिका समाप्ता ॥

ĀTMABÕDHAḤ.

Foll. 60a-64a.

<sup>(</sup>३) आत्मबोधः.

By Śańkarācārya. Same work as that described under No. 4547 of the D.C.S MSS., Vol. IX.

Complete.

# (t) अपरोक्षानुभृतिः.

#### APARŌKṢĀNUBHŪTIḤ.

Foll. 64a-71b.

By Śankarācārya. Same work as that described under No. 4540 of the D.C.S. MSS., Vol. IX.

Complete.

### (u) अष्टावक्रगीता.

#### ASTĀVAKRAGĪTĀ.

Foll. 72a-88b

By Astāvakra. Same work as that described under No. 4545 of the D.C.S. MSS., Vol. IX. but without commentary. Complete.

# (v) आश्रमोपनिषत्.

### ĀŚRAMŌPANIṢAD.

Foll. 89a-90b.

This Upanisad deals with the duties to be performed by a twice-born in the different stages of life.

Complete.

## Beginning:

अथातश्चत्वार आश्रमाः षोडशमेदा भवन्ति । तत्र ब्रह्मचारि(णः) चतुार्विधा भवन्ति । गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो बृहन्निति । य उपनयनादूर्ध्वे त्रिरात्रमक्षारालवणाशी गायत्रीमन्त्रेण स गायत्रोऽष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि वेद ब्रह्मचर्ये चरेत् ।

#### End:

शून्यागारे देवगृहवासिनो न तेषां धर्मो नाधर्मो न चानृतं सर्वसहास्सर्व-समास्समलोष्टाश्मकाश्चनाः । यथोपपन्नं चातुर्वर्ण्यभैक्षाचर्यं चरन्त आत्मानं मोक्षयन्त आत्मानं मोक्षयन्तः ॥

#### Colophon:

इति आश्रमोपानिषत् संपूर्णम्(।)।।

# (w) शिवमानसपूजा.

ŠIVAMĀNASAPŪJĀ.

Foll. 90b-91b.

By Śańkarācārya. Similar to the work described under No. 8608 of the D.C S. MSS., Vol. XVI.

Complete.

### (w) अपराघदशकम्.

APARĀDHADAŚAKAM.

Foll. 91*b*—93*a*.

Same work as that described under No. 10913 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX.

Complete.

# (y) सप्तश्लोकी (भागवत).

SAPTAŚLŌKĪ (BHÂGAVATA).

Fol. 93a.

Contains seven stanzas taken from the second Skandha of the Śrī-Bhāgavata which are considered to give the main teachings inculcated in the work.

Complete.

## Beginning:

ज्ञानं परमगुणं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥ यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः। तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदन्त्रहात ॥

#### End:

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुद्याति कर्हिंचित्।।

### Colophon:

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितायस्कन्धे सप्तस्थोकीभागवतं संपू-र्णम्।।

(z) सप्तश्लोकी (गीता).

SAPTAŚLŌKĪ (GĨTĀ).

Foll. 93b-94a.

These seven stanzas are taken from the Bhagavadgītā and inculcate the worship of Lord Kṛṣṇa.

Complete.

### Beginning:

अस्य श्रीसप्तस्रोकीगीतामालामन्त्रस्य श्रीमगवान् वेदव्यास ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । श्रीकृष्णप्रात्यर्थे जपे विनि-योगः ।

अथ ध्यानम् —

वसुदेवसुतं देवं (. .) छःष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥

End:

मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यति युक्तैवमात्मानं मत्परायणम् ॥

Colophon:

इति भागवते(ती)सप्तश्लोकीगीता समाप्तः(।) ॥

(a-1) सप्तश्लोकी (रामायणम्).

SAPTAŚLŌKĪ (RĀMĀYAŅAM).

Foll. 94a-95a.

These seven stanzas give briefly the story of the Rāmāyaṇa. Complete.

## Beginning:

#### End:

श्रीरामस्य कथासुघां सुमधुरां श्लोकान्वितामुत्तमां ये शृण्वन्ति पठन्ति च प्रतिदिनं पापौघिविध्वंसिनी(म्) ह श्रीविद्यां बहुपुत्रपौत्रसुखदं सुक्ता तु भोगान् चिरान् ते(तां) यान्ति गतिं परा शु विमलां या योगिनां दुर्लभा॥

## Colophon:

इति श्रीवारुमीकिविरचितं सप्तश्लोकीरामायणं समाप्तम् ॥ Fol. 95b is left blank.

# (a-2) व्यासपुत्राष्ट्रकम्. VYASAPUTRĀŞŢAKAM.

Fol. 96.

Same work as that described under R. No 1229(f) ante. Complete.

## Colophon:

इति श्रीव्यासपुत्रशुकेन कतौ शुकाष्टकं संपूर्णम्।।

(a-3) हरिमीडेस्तोत्रम् . HABIMĪDĒSTŌTRAM.

Foll. 97a-100b.

By Śańkarācārya. Same work as that described under No. 10472 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII.

Complete.

# (a-4) योगवासिष्ठसाराविवरणम्. YÖGAVÁSISTHASĀRAVIVARAŅAM.

Foll. 101a-158b.

A commentary by Mahīdhara on the Yōgavāsiṣṭhasāra, which gives briefly the essence of what is contained in the Yōgavāsiṣṭha, also called Vāsiṣṭharāmāyaṇa which work has been described under No. 1910 of the D.C.S. MSS., Vol IV, Part I.

See also Oxford Catalogue No. 563 on page 232(b). Complete in ten chapters as given below:—

| १. वैराग्यबोधनम्.     | ६. आत्ममननम्.            |
|-----------------------|--------------------------|
| २. जगन्मिथ्यात्वम्    | ७. मुक्तिनिरूपणम्.       |
| ३. जीवन्मुक्तलक्षणम्. | ८. आत्मार्चनम्           |
| ८. मनोलयप्रकरणम्.     | ९. आत्मनिह्नपणम्.        |
| ५. वासनोपशमनम्.       | १०. शून्याशून्यप्रकरणम्. |

## Beginning:

लक्ष्मीकान्तं नमस्कृत्य यथामित विरच्यते । वासिष्ठसारिववृतिः परोपकृतिकाम्यया ॥ वसिष्ठेन यतीन्द्रेण उपदिष्टं रघूत्तमे । सारमुद्भृतवान् कश्चित् ब्रद्मविद्यामहाणेवात् ॥

व्या - तत्रादौ योगवासिष्ठ(सा)राख्यं ग्रन्थमारमिषु(रिप्सु)स्तस्रति-पाद्येष्टदेवतानतिरूपं मङ्गलमाचरति — दिक्रालेति ।

दिकालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये । स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥

व्या—एवंविधाय गुणानीताय तेजसे शान्ताय ब्रह्मरूपाय नमः। तेजःशब्देनात्र ब्रह्मेव न मौतिकं तेजः तस्य वक्ष्यमाणलक्षणानुपपत्तेः। किं-मृताय तेजसे दिक्कालादिभिरनवच्छिन्ना निप निवव्ययता (देशतः कालतः वस्तुतोऽ)परिच्छिन्ना अनन्ता अविनाशिनी चिन्मात्रा ज्ञानघना मूर्तिः स्वरूपं यस्य तस्मै

एवमाधिकारिणं निरूप्य सदुरुसेवादिकं ब्रह्मज्ञानसाधनं निरूपयति श्लोक-त्रयेण ।

> यावन्नानुग्रहः साक्षाज्ञायते परमेश्वरात् । तावन्न सद्गुरुं कश्चित् सच्छास्नं वापि नो लभेत् ॥ महानुभावसंसर्गात् संसारार्णवलङ्घने । युक्तिः संप्राप्यते राम दृढा नौरिव नाविकात् ॥ संसारदीर्घरोगस्य सुविचारमहौषधम् । कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते ॥

#### End:

इति श्रीयोगवासिष्ठसाराविवरणे शून्याशून्यप्रकरणं नाम दशमोऽ-ध्यायः ॥

अश्वत्थदीक्षितन् लिखितम् ॥

Foll. 159a-164b.

On details connected with the practice of Yoga.

<sup>(</sup>α-5) योग नच्चम्. YÖGATATTVAM.

These are stated to have been taught to Brahman by God Viṣṇu.

Incomplete.

## Beginning:

योगैश्वर्यं च कैवल्यं जायते यस्प्रसादतः।
तद्वैभवं योगतत्त्वं रामचन्द्रमहं भजे।।
सह नावविति शान्तिः।
योगतत्त्वं प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकान्यया।
यच्छुत्वा च पठित्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते।।
विष्णुनीम महायोगी महाभूतो महातपाः।
तत्त्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तमः॥
तमाराध्य जगन्नाथं प्रणिपत्य पितामहः।
पप्रच्छ योगतत्त्वं मे ब्रूहि चाष्टाङ्गसंयुतम्॥
तमुवाच हृषीकेशो वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः।

प्भिर्दोषिविनिर्मुक्तस्स जीवः केवलो मतः।
तस्माद्दोषिविनाशार्थमुपायं कथयामि ते ॥
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदा(दं) भवति ध्रुवम् ।
योगो विज्ञानहीनः स्यात्र क्षमो योगकर्मणि ॥
तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्देडमभ्यसेत्।
अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते ॥

## End:

मारुतं मरुतां स्थाने यकाराक्षरभाद्धरम् । धारयेत्तत्र . . . ईश्वरं सर्वतोमुखम् ॥ धारयेत्पश्चघटिकाद्वायुवत् व्योमगो भवेत् । . . . योऽस्ति भयं भवति योगिनः॥ आश्रूमध्यातु मूर्धान्तमाकाशस्थानमुच्यते । (a-6) तत्त्वबोधः.

### TATTVABÔDHAH.

Foll. 165a-169b.

Same work as that described under No. 4585 of the D.C.S. MSS., Vol. IX, but slightly different in the end and colophon. Complete.

#### End:

तथाच स्मृतिः---

तनुं त्यजित वा काइयां श्वपचस्य गृहेऽथवा। ज्ञान . . . प्रिसमये विमुक्तौ विगताशयः॥

## Colophon:

इति तच्वबोधप्रकरणं समाप्तम् ॥

## (a-7) ब्रह्मस्तवराजः.

BRAHMASTAVARĀJAH.

Foll. 170.

In praise of the Supreme Brahman. Herein Dattātrēya teaches his disciple that this world is unreal and that the Supreme Brahman alone is real, and that the individual self is identical with the Supreme Brahman.

Complete.

## Beginning:

पुरुषः प्रकृतिनीहं न च दीघीं लघू(घुः)परः।
न मे स्थितिर्लयोप(त्प)त्तिः(त्ती) ब्रह्माहामिति केवलम्।।
न मातापितरौ श्राता पुत्रदारादिसम्पदः।
नामवर्णकुलं नास्ति ब्रह्माह . . . ॥

#### End:

दत्तेन कथितं गुद्धं शिष्याणां (भक्ति)पूर्वकम्। यः पठेत्सर्वदा योगी जीवनमुक्तो भवेन्नरः॥

## Colophon:

# इति दत्तात्रेयविराचितं ब्रह्मस्तवराजस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

(a-8) ब्रह्मज्ञानानिर्णय:.

BRAHMAJÑÁNANIRNAYAH.

Foll. 171a-172a.

On the means conducive to the attainment of the knowledge needed for the realisation of the Supreme Brahman.

Complete.

## Beginning:

ओं सह नाववतु (शान्तिः).

अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति नाभिईदयं कण्ठं मूर्घा च। तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति । जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्ते रुद्रः तुर्यमक्षरः स आदि(देवो)विष्णुश्चेश्वरश्चः

#### End:

ज्ञानशिखी ज्ञानिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यतं ॥ अमेरिव शिखा नान्यत् यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान् नेतरे केशधारिणः ॥ कर्मण्यिधकृता ये त वैदिकैर्बोक्षणादयः ॥

## Colophon:

इति ब्रह्मज्ञाननिर्णयः समाप्तः॥

## (a-9) आत्मविद्याविलासः.

ĀTMAVIDYĀVILĀSAH.

Foll. 172b—173a.

In praise of Dakşināmūrti who is considered to be the bestower of true wisdom.

Incomplete.

## Beginning:

आङ्कारैकनिरूप्यं पङ्कजभवनादिभावितपदाञ्जम् ।
किङ्करकैरवशाशिनं (कुमारजन)कं शिवं कलये ॥
वटस्याधः कश्चित् करकलितचिन्मुद्रमचलं
निटालाक्षं स्क्ष्मं मुनि(वरगणा)सेव्यचरणम् ।
चिदानन्दाकारं मदनहरमापूर्णममरं
सदा ध्यायेदन्तः परमशिवमा(दं सु)पुरुषम् ॥

#### End:

दैवतानि कित सन्ति नावनो नैव तानि मनसौम्य(सा म)तानि मे । दीक्षितं जडिधयामनुष्रहे दक्षिणाख्यमुखमेव दैवतम्।। The remaining foll. are left blank.

#### R. No. 1420.

Palm-leaf.  $16\frac{2}{8} \times 1\frac{1}{2}$  inches. Foll. 73. Lines, 7 in a page. Grantha. Slightly injured.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Dēvanāthācārya of Rāmēsvaram.

# (a) प्रायश्चित्तसुधानिधिः.

# PRĀYAŚCITTASUDHĀNIDHIḤ.

Foll. 1a-48a. Fol. 48b is left blank.

By a son of Timmayajvan of Pedamallagonda family. Similar to the work described under No. 3490 of the D.C.S. MSS., Vol. VII.

To the end of Yatipratigrahaprāyaścitta.

## Beginning:

• • • • • निस्सरम्(नम)दझरीवगाहो मद-अमन्द्रमरझङ्कृतिप्रतिनदिद्शामण्डलः । फणीन्द्रकृतकुण्ड(ल)स्सविनयानताखण्डलः करोतु कुशलं मम • • • • • ननः॥ पाणिनिजैमिनिकपिलञ्यासकणादाक्षचरणफणितषु ।

पौढरमृतीतिहासत्रयीपुराणेषु विदिततत्त्वार्थः ॥

पेदमल्ल . . . गोण्डकुलेशितम्मयज्वसुतः ।

प्रायश्चित्तसुधानिधिमतनोज्जगतां हिताय निरवद्यम् ॥

अथेदानीं विवक्षितप्रायश्चित्ता . . . . द्यपापविज्ञानाय तद्विवेकः

# क्रियते ।

# तत्र संवर्तः---

नवघा पापमादिष्टं मुनिभिः शास्त्रदर्शिभिः। समाहृत्य समासेन प्रायश्चित्तविवक्षया॥

. . . . . . प्रायश्चित्तशब्दार्थमाह ।

# गौतमः---

प्रायः पापं विजानीयात् चित्तं तस्य विशोधनम् । प्रायश्चित्तमिति प्रोक्तं कर्मपापापनोदकम् ॥ इति ।

### End:

अन्नं वा शाकमात्रं वा रूपकं वस्त्रमेव वा ।

किमधीने द्विजो यस्तु पापे(स पापो) नरकं व्रजेत् ॥

तस्य दोषविनाशाय प्राजापत्यं च रूपके ।

ततः परं तु चान्द्रस्त्यादन्नमात्रे ह्युपोषणम् ॥

परेद्युः पश्चगव्यं च पीत्वा शुद्धिमवाप्तुयात् ।

इति हेमाद्रौ यतिप्रतित्रहप्रायश्चिनम् ॥

# (b) कुण्डमण्टपादिलक्षणम्.

# KUNDAMANTAPADILAKSANAM.

Foll. 49a-62a. Fol. 62b is left blank.

On the distinguishing characteristics of the various kinds of sacrificial pits and altars, etc., as laid down in authoritative works. Complete.

## Beginning:

मनुः--

लोकसंव्यवहारार्थं खरास्संज्ञा(?) प्रथिता भुवि । ताम्ररूप्यसुवर्णानां तां प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ जालान्तरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रवेः। परमन्तत् प्रमाणानां त्रसरेणुः प्रवक्ष्यते ॥

अथ मण्टपलक्षणम्---

बोधायनः—

मथनाङ्गुलिकूर्परयोर्नध्ये प्रामाणिकः करः।

छरितो(न्दो)गपारीशिष्टे—

अङ्गलिमानं तु यत्र यत्रोपदिश्यते । तत्र बृहत् पर्य(र्व)ग्रन्थिभिर्म(र्मि)-

नुयात् ।

अथ पाश्रात्रे-

कुर्याद्धेप्णप(द्वैष्णव)योगेषु चतुर्द्वारांश्च मण्टपान् । सारदारुमयान् स्तम्भान् दधौ(ढा)न् कुर्याद्वजून् समान् ॥

### End:

मैत्रायणीयपरिशिष्टे--

द्भीभावे का(को)नः प्रतिनिधिः। पलाशाश्वत्थरोहितकोदुम्बराणामलाभे तिलकनीपनिम्बराजप्रक्षशाल्मलाम्लककसिः(पि)त्थरो(को)विदारविभीतकश्चे-ष्मातकसर्पकण्टिकवर्जम्। घृतमन्नार्थे प्रतिनिधि। तदभावे दिधि पयो वा॥

# Colophon:

इति कुण्डमण्टपादिलक्षणम्।।

(c) प्रायश्चित्तवचनानि.

PRĂYAŚCITTAVACANÁNI.

Foll. 63a - 73b.

Similar to the work described under No. 3481 of the D.C.S. MSS., Vol. VII.

Complete.

## Beginning:

मम कुमारस्य जन्मलग्नप्रभृति एतचौलोपनयनशुभलग्नपर्यन्तं बाल्ये वयसि वाज्ञानतः पित्राद्यपेक्षया च . . . . . . . . . . . .

पूर्वपूर्वसंस्कारकालातिकमदोषपारिहारार्थमस्य कुमारस्य चौले।पन-यनयोग्यतासिद्धार्थे च अस्माकमाचारु(र्य)त्वयोग्यतासिद्धार्थे च गायत्री-प्रदानयोग्यतासिद्धार्थे च यथाशक्ति कुच्छू।ण्याचरिष्ये ।

#### End:

एवं सर्वप्रायश्चित्तेषु हिरण्यश्चादं कुर्यात्, द्वादश ब्राह्मणान् केशवादिभिरभ्यच्यं हिरण्यं दद्यात्। इदमेव नान्दीमुखम्। अतः परं पुण्याहं वाचित्वा, दीनाननाथान्यथाशक्ति दक्षिणादिभिः सन्तोष्य प्रायश्चित्तका(रिय)तारं दक्षिणाभिस्सन्तोषयेत् । एवमनुष्ठिते शुद्धो भवति । शुद्धोऽहमिति भावयन् पापशङ्कां न स्मरेत । Colophon:

इति सर्वप्रायश्चित्तं सिद्धम् ॥

### R. No. 1421.

Palm-leaf. 16×1½ inches. Foll. 141. Lines, 7 in a page. Grantha. Slightly injured.

Purchased in 1914–15 from M.R.Ry. E. R. Śrīnivāsarāghavācāriyar, Temple Doctor, Rāmēśvaram.

## लीलावती--द्राविडटीकासहिता.

## LĪLĀVATĪ WITH TAMIL COMMENTARY.

Same work as that described under R. No. 338 ante, but with a commentary in Tamil.

Breaks off in the Kuttakavyavahāra.

#### R. No. 1422.

Palm-leaf.  $16\frac{7}{8} \times 1\frac{1}{8}$  inches. Foll. 64. Lines, 7 in a page. Grantha. Slightly injured.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. E. R. Śrīnivāsarāghavācāriyar. Temple Doctor, Rāmēśvaram.

## (a) प्रायश्चित्तपद्धतिः.

## PRĀYAŚCITTAPADDHATIḤ.

Foll. 1a-40b.

Similar to the work described under No. 3480 of the D.C.S. MSS., Vol. VII.

Complete.

## Beginning:

गुक्काम्बरघरं ( . . ) विद्योपशान्तये ॥ वन्दे विद्येशवाणीशौ लक्ष्मीपितमुमापितम् । सर्वेषां पापसङ्घानां प्रायश्चित्तविधे कृते ॥ आलोच्य सर्वशास्त्राणि यथाशक्ति यथामित । कियते साधुवोधाय प्रायश्चित्तस्य पद्धतिः ॥

# प्रायश्चित्तानुक्रमः---

पूर्वेद्युरुपवासः, परेद्युः प्रातः स्नानम् नित्यकर्म निवृत्य, पुण्याह-कारियतृत्ववरणम्, परिषात्रिर्णयः, मलापकर्षणस्नानं, महासङ्कल्पः, मृत्ति-स्नानम्, . . . भ्यर्चना, परिषत्कृत्यम्, विज्ञापनाप्रकारः ।

कुशकुसुमाक्षतान् गृहीत्वा अस्मिन् चिकीर्षिते सर्वप्रायश्रितानुष्ठाने भवद्भिः पारिषद्त्वेन भवितव्यमिति परिषदं द्वत्वा तत्सिन्निघौ प्राणानाः यम्य देशकालौ सङ्कीर्त्यः

### End:

दीनान्धरुपणेभ्यो यथाशक्ति हिरण्यं दद्यात् । ब्राह्मणाशीर्वादः । तत आ . . . . कारयितारं सम्यक् संपूज्याधिकां दक्षिणां दत्वा वाद्यपुरस्सरं गृहं प्राविश्य बाह्मणभोज . . . . . . रणां कृषीत् एवं कृते समस्तकछ्षेभ्यो मुक्तो भवति ।। Colophon: इति सर्वेपायश्चित्तं संपूणम् ॥ (b) दानाविधि:. DĀNAVIDHIH. Foll. 41a-57b Deals with the different kinds of gifts to be made to the Brahmins and with the supposed efficacy of such gifts. Complete. Beginning: सुमुखश्रीक . . . . . . . यते ॥ शुक्राम्बर . . . . . . . . येत् ॥ अभीप्सिता . . . . . . . नमः ॥ अथाचम्य देशकाली सङ्कीर्त्य ग्रुभतिथी सहकुटुम्बानां . . . थ चतस्समद्रमध्ये शैलवनोपेतपृथिवीदानसमफलावाप्त्यर्थे पित्रादीनां नरका-दुत्तीर्य शाश्वत . . . थे गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च। रौप्यं लवणमित्याहुर्दश दानान्यनुक्रमात् ॥ End: दशदानं बाह्मणेभ्यः फलदानं समाचरेत् ।

> भूरिदानं यथाशक्ति बाह्मणान् भोजयेततः ॥ एवं यो भक्तिभावेन कुर्यात्पुत्रं सुर्जीवितम् । लभते बहुसन्तानं सौंभाग्यं लभते धनम् ॥

### Colophon:

इति दानयामलोक्तमृतपुत्रहशिंगुमारदानविधिः संपूर्णः ॥
Foll. 58—64a contain a few lines from various Smrtis.

#### R. No. 1423.

Palm-le of.  $16\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{8}$  inches. Foll. 28. Lines, 6 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Ānjanēya Šarma of Varahūr, Tanjore district.

# (a) ध्यानरहावली.

#### DHYĀNARATNĀVALĪ.

Foll. 1a-19a.

A collection of stanzas culled from the Bhāgavata describing the different ways in which God (Lord Kṛṣṇa) may be conceived for purposes of contemplation.

Complete.

## Beginning:

श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला। जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननम् ॥

प्रथमस्कन्धे नवमे भीष्मवरद्ध्यानम्---

स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेबरं यावदिदं हि नैाम्यहम् । प्रसन्नहासारुणलोचनोछसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्रतुर्भुजः ॥ तदोपसंहृत्य गिरस्सहन्निणी विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे । कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरःस्थिते मीलितहम्ब्यधारयत् ॥ त्रिभुवनकमनं तमालवर्णे रविकरगौरवराम्बरं द्धाने । वपुरलककुलावृताननाव्जं विजयसखे रितरस्तु मेऽनवद्या ॥ प्कादशे द्वारकापतिध्यानम ।

#### End:

हादशे दृष्णिपतिध्यानम् । श्रीकृष्ण कृष्णसस्य दृष्णिवृषावनीधुग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य । गोविन्द गोपविनताव्रजभृत्यगीततीर्थश्रव श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान्॥ ध्यानरत्नाविलः कण्ठे यैधृता भक्तिसत्तमैः । तेषां दृश्यो भवेत् कृष्णः कौस्तुभामुक्तकन्धरः ॥

Fol. 19 contains a few sentences on Ekādaśīśrāddhaviṣaya.

# (b) भगवन्नामरतावली.

### BHAGAVANNĀMARATNĀVALĪ.

Foll. 20a-23a.

On the religious efficacy resulting from the repetition, contemplation or hearing of the different names of God.

Complete.

## Beginning:

स्वनामकीर्तनादेव सुरुभं त्रजवस्रभम् । गुक्रशास्त्रेश्वरं कृष्णमाश्रये जगतां पतिम् ॥

## प्रथमस्कन्धे---

आपन्नस्तंस्रितिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् । ततस्तयो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयं(वः) ॥ कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् । गृणान्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥

#### End:

नामरत्नावलीमेतां कण्ठे धृत्वा रमापतेः । तद्दर्शनाहीं भवति भक्तिपूतः पुमानिह ॥

Foll. 23b and 24a contain certain Mantras addressed to Gōpālakṛṣṇa. Fol. 24b is left blank. Foll 25 and 26a contain a few stanzas from Kucēlōpākhyāna. Fol. 26b is left blank. Fol. 27 contains a few stanzas of Rāmatārakōpadēśa. On fol. 28 a few stanzas are given dealing with Nāḍi, Yōginī and Svargaphala.

#### R. No. 1424.

Palm-leaf. 15×1½ inches. Foll. 110. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

# (a) भगवन्नामकौमुदी.

### BHAGAVANNĀMAKAUMUDĪ.

Foll. 1a-51b.

Herein the author investigates the meaning of the various Puranic passages, which describe the efficacy of repeating the names of God, and comes to the conclusion that such repetition is not only capable of removing sin but is also conducive to the accomplishment of the four Puruṣārthas, viz., Dharma, Artha, Kāma and Mōkṣa. By Lakṣmīdhara, son of Narasimhasūri and disciple of Anantānandaraghunāthasvāmin. He is also the author of the Amṛtataraṅgiṇī, a commentary on the Bhāgavata, and of the Advaitamakaranda.

Contains Paricchedas one to three complete. These deal with the following subjects:—

- १. पुराणानां विवाक्षितार्थत्वप्रतिपादनम्.
- २. नामकीर्तनस्य प्राधान्येन पुरुषार्थप्रतिपादनम्.
- ३. नामकीर्तनस्य पुरुषार्थसाधनत्वप्रातिपादनम्

## Beginning:

शुक्काम्बरघरं विष्णुं (. .) विद्वोपशान्तये ॥ अंहस्संहरदिखलं सक्टदुदयादेव सकललोकस्य । तरिणिरिव तिमिरजालं जयित जगन्मङ्गलं हरेर्नाम ॥ कारुण्यामृतानिर्झरस्सुरसारिजन्माकरः श्रीवधू-लीलाब्जं व्रजकामिनीकुचतटिकस्तूरिकास्थासकः । उत्तंसस्सुरयोषितां मुनिमनोवश्यौषधीपछ्रवो यस्याङ्किस्सुरवछ्ठभस्स जयित श्रीपुण्डरीकिष्रियः ॥ \*

यत्पादपद्मनस्वकान्तितरङ्गजीर्य-जम्बालजाङ्किकिषयां न घियामभूमिः । निस्सीमसौस्यजलिषजीयतादनन्त-स्सोऽस्मद्गुरुर्जगदनुग्रहजागह्मकः ॥

## अपिच--

अधीशं निस्स्वानां श्रमनदतटीषु प्रवसता-मशेषाणामाद्यं गुणगरिमनिर्मुक्तमि यम् । मृषामानाद्द्रं श्रुतिरुपचरन्ती सिवनयं शनैर्यबादन्तर्भवति सुभगानां परिवृद्धम् ॥ चेतश्चकोरसन्तोषपीयूषाम्बुधिवृद्धये । इयं विस्तार्यते श्रीमद्भगवन्नामकौमुदी ॥

अत्र श्रीभगवन्नाममाहात्म्यप्रतिपादकानि पुराणवचनान्युदाहृत्य विचार्यन्ते। किमेतान्यविवाक्षितस्वार्थानि, उत स्वार्थपराणीति। यदापि
स्वार्थपराणि तदापि किं साक्षात्पापक्षयहेतोः कस्यचिदङ्गभावेन भगवन्नामकीर्ननं पापक्षयहेतुः उत स्वप्राधान्येन, यदापि स्वप्राधान्येन तदापिकिं श्रद्धाभक्तिज्ञानवराग्याभ्यासदेशकाळविशेषादिसापेक्षत्वेन, उत तन्नेरपेक्ष्येणीति। अस्य च विचारस्य सकळश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमार्थतत्त्वसन्देहसन्दोहळताळवित्रचरणनखचिन्द्रकाञ्चळस्य श्रीमदनन्तानन्दरघुनाथस्य करुणाकादिम्बनीमुक्तयुक्तिसुघोद्धारासारैः स्मृतिपुराणवचनविरोधामासभावितनितान्तमस्रणशङ्कापङ्कप्रक्षाळनेन तस्यैव रघुराजशिरोमणेः सर्वतः
प्रमृमरपरमकारुण्यसुधार्णवस्य निरङ्कशमहिमधान्नि श्रीरामनान्नि स्वचेतसस्समाधानमेव प्रयोजनम्।

तस्माद्विवक्षितार्थान्येव नामकीर्तनस्य पापक्षयहेतुत्वाप्रतिपादकानि पुराणवचनानीति ।

> कृष्ण कृष्ण मधुसूदन विष्णो कैटभान्तक मुकुन्द मुरारे । पद्मनाभ नरसिंह हरे श्रीराम राम रघुनन्दन पाहि ॥

## Colophon:

इति श्रीमदनन्तानन्दरघुनाथपादपद्मोपजीविनो लक्ष्मीधरस्य कृतौ श्रीभगवन्नामकौमुद्यां पुराणवचनानां विवक्षितार्थप्रतिपादनं नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥

#### End:

झिटिति जगतामंहस्तूलीन्द(न्धने द)हनो महा-दहरकुहरध्वान्तध्वंसयन्न(प्रदानन)भोमणिः। किरणलहरी चान्द्री चेतश्चकोरचमत्कृतेः भवतु भवतां नामज्योतिर्मुदे मदनद्वहः॥ येन भागवतव्याख्या कृतामृततरङ्गिणी। अहैतमकरन्दश्च सोऽकरोन्नामकौमुदीम्॥

## Colophon:

इति श्रीमदनन्तानन्दरघुनाथपरमहंसपरिव्राजकाचार्यपादपद्मोपजी-विनः श्रीमन्नरासिंहसूनोः छःमीधरस्य कृतौ श्रीभगवन्नामकीर्तनस्य केवल-स्यैव पुरुषार्थसाधनत्वपितपादनं नाम तृतीयः परिन्छेदः ॥ समाप्ता नामकौमदी ॥

The scribe adds-

संवत्सरे शावीरिनामके रवौ सिंहं गते सोमादिनेऽग्य ऋक्षे। गोपालनाम्ना लिखितं द्विजेन श्रीपार्वतीशाभिधकौमुदीदम्॥

# (b) भगवन्नामकौमुदीव्याख्या—प्रकाशः.

BHAGAVANNĀMAKAUMUDĪVYĀKHYĀ—PRAKĀ-ŚAḤ.

Foll. 52a-100b. The remaining leaves are left blank.

A commentary on the work noticed above: by Nandadeva, son of Apadeva.

Almost complete, the commentary on the last stanza alone being wanting.

## Beginning:

नाम्नेव नाशयित यो भवपाशवन्धं दाम्नेव यो व्रजवधूभिरयत्नबद्धम् । एवं दयाजलिविर्विजवर्गवश्यः सेव्यस्स मेऽस्तु सततं सुखासिन्धुरेकः ॥ नमस्कृत्य गुरून सर्ववेदान्तार्थाविरोधतः । भगवन्नामकौमुद्याः प्रकाशः प्रवितन्यते ॥

प्रेक्षावतामधिकारिणां भगवन्नाममाहात्म्यविषये निर्णयज्ञानाय चिकी-षितम्रन्थस्याविन्नपरिसमाप्त्यादिकामो भगवन्नाममाहात्म्यवर्णनमेव मङ्गलमाच-रति — अंह इति । दुरितं दुःखं चेत्यर्थः । दुरितनिवर्तकत्वं वचनात् दुःख-निवर्तकत्वं तु श्रोतृणां सद्योविश्रान्त्यनुभवात् संशब्देन रोगादिनिवर्तकत्वं सूच्यते, तदुक्तम्—

> सर्वरोगोपशमनं सर्वोपद्रवनाशनम् । शान्तिदं सर्विरिष्टानां हरेर्नामानुकतिनम् ॥ इति ॥

उपसंहरति तस्मादिति। प्रथमपरिच्छेदसमाप्तौ नामोचारणरूपमङ्गळं कुर्वन् नाममाहात्म्यप्रतिपादकस्य यन्थस्य प्रचयगमनरूपं फलं प्रार्थयते। कृष्णेति।

# यन्नामकीर्तनं सद्यस्सविपापनिवर्तनम् । तं वन्दे परमानन्द्रसिन्धुं श्रीनन्दनन्दनम् ॥

Colophon:

इति श्रीमदापदेवस् नुना नन्ददेवेन कृते श्रीभगवन्नामकौमुदीप्रकाशे प्रथमः परिच्छेदः ॥

End:

स्वकीयकृतार्थतामभिनयति— नाथीयेति । वस्तुतो नामधेयातिशय-त्वान्निष्कलङ्कत्वाच आत्मन इयमुक्तिः। गुरुणा परमात्मना वा करुणया आत्माविष्कृतः तस्य किं करवै। अतस्तन्नामनि नम्नमभिमुखं मनः॥

Fol. 102a contains a few sentences of some Marathi songs.

#### R. No. 1425.

Palm·leaf. 13×1½ inches. Foll. 76. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

# (a) भगवद्गक्तिमहिमा.

## BHAGAVADBHAKTIMAHIMĀ.

Foll. 1a-45a.

On the religious efficacy of true devotion to God. Herein those who are devoid of such devotion are condemned.

Complete.

The subjects dealt with in this work are given below :-

१. अभक्तनिन्दा

६. भजनविवेक:

२. सौलभ्यम्.

७. भगवत्स्तुतिः.

३. भक्तिसाधनम्.

८. विरक्तिः

४. भक्तप्रशंसा.

९. दौर्लभ्यम्

५. नामप्रशंसा.

## Beginning:

नारायणं नमस्कृत्य (...) ततो जयमुदीरयेत् ॥ आपन्नस्संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् । ततस्सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भवः ॥ को वा भगवतस्तस्य पुण्यस्रोकेड्यकर्मणः। गुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्॥

धर्मस्त्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। नेत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ॥

श्रेयः स्तुतिं भिक्तमुदस्य ते विभो क्वित्रयन्ति ये केवलबोधलब्धये ।
तेषामसुक्केशचयोऽवशिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम् ॥
नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरज्ञनम् ।
कृतः पुनः शश्वदभद्रमीश्चरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥
भगवद्गक्तिहीनस्य जातिः शास्त्रं अपस्तपः ।
अप्राणस्येव देहस्य मण्डन लोकरज्ञनम ॥

End:

अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः । वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः ॥

गोप्यस्तु कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यस्रेक्षणे दिशेषु पक्षकृतं शपन्ति । दृग्भिर्द्रदिकृतमलं परिरभ्य सचस्तद्भावमापुरिष नित्ययुजां दुरापम् ॥ आहुश्च ते निलन्ताभपदारिवन्दं योगै(गी)श्चरैद्देदि(वि)चिन्त्यमगाधबोधैः। संसारकृपपतितोत्तरणावलम्बं गेहं जुषामिष मनस्युद्धियात्सदा नः ॥

Fol. 41b is left blank. Fol. 46b contains one stanza of Bāṇaliṅga.

# (b) आचारादिरुक्षणशतकम्. ĀCĀRĀDILAKṢAŅAŚATAKAM.

Foll. 47a-52a.

A centum of stanzas dealing with certain rules of conduct; the subjects treated herein are apparent from the headings of the work given below: by Nārōjipaṇḍita, son of Viśvanāthapaṇḍita and Bhayānī.

Complete in five Paddhatis as given below:-

१. वर्णाश्रमाचारपद्धतिः.

४. उद्योगपद्धतिः

२. दैवपद्धतिः

५. शारीरपद्धतिः

३. राजपद्धतिः

## Beginning:

नत्वा गणेशं वाणीं च गुरुपादसरोरुहम् । लक्षणानि प्रवक्ष्यामि शास्त्रोक्तानि यथामित ॥ पूर्वेराचिरतं धर्म्य शास्त्रोक्तं लोकसम्मतम् । वणीश्रमानुसरणमेतदाचारलक्षणम् ॥ शमो दमः क्षमा शान्तिः स्वाध्यायो ब्रह्मचिन्तनम् । षट्टमेकरणे श्रद्धा शोक्तं ब्राह्मणलक्षणम् ॥

#### End:

सन्तोषः सर्वदा सौख्यं स्थिरा श्री रोगवर्जितम् । घर्मे रतिः क्षमा शान्तिरतत्सुकृतिलक्षणम् ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्यं सन्तितिस्सत्समागमः । दाने यशस्यभिरुचि चो रेतत्पठनतो भवेत् ॥ नारोजिपण्डितेनेदं शतकं लक्षणान्वितम् । प्रोक्तमेतत्पठन् मर्त्यः प्राभुयादीप्सितं फलम् ॥

## Colophon:

इति श्रीम<u>द्रिश्वनाथप</u>ण्डितार्यसू<u>नुनारोजिपण्डि</u>तविरचितं रुक्षणशतकं संपूर्णम् ॥

# (c) पूर्वपुण्याष्टकम्.

PÜRVAPUŅYĀŞŢAKAM.

Foll. 52b—53a.

Eight stanzas by the same author as that of the previous work, declaring that long life, health, prosperity, progeny, etc., are all the outcome of the good deeds of the former birth.

Complete.

## Beginning:

आयुरारोग्यमैश्वर्यं सन्तितिस्सत्समागमः । दाने यशस्यभिरुचिः पूर्वपुण्यस्य लक्षणम् ॥ विद्वान् पुत्रः प्रिया भार्यो स्थिरा श्रीर्धमीचिन्तनम् । समुन्नतिः शिवे भक्तिः पूर्वपुण्यस्य लक्षणम् ॥

#### End:

गुरोराराधनं सत्यं मोक्षे धीर्बह्मचिन्तनम् । सर्वत्र परिपूर्णत्वं पूर्वपुण्यस्य लक्षणम् ॥ पूर्वपुण्याष्टकमिदं यः पठेत्सर्वदा नरः । तस्य पुण्यं च कीर्तिश्च यशश्चातिविवर्धते ॥

## Colophon:

इति श्रीमद्विश्वनाथपण्डितार्थसूनुनारोजिपण्डितविरचितं पूर्वपुण्याष्टकं संपूर्णम् ॥

# (d) सूक्तिमालिका. SÜKTIMÁLIKÁ.

Foll. 53a-67a. Fol. 67b is left blank.

A collection of stanzas containing wise sayings on various subjects and indirectly inculcating devotion to God: by Narōji-paṇḍita, son of Viśvanātha and Bhavānī.

Incomplete. Contains the following Paddhatis:-

१. नमस्कारपद्धतिः

५. दुर्जनपद्धतिः.

२. दैवपद्धतिः.

६. सामान्यपद्धतिः

३. नीतिपद्धतिः.

७. अन्योक्तिपद्धतिः

४. सज्जनपद्धतिः

८. कथापद्रतिः

## Beginning:

विनायकं नमस्यामि समस्तकविनायकम् । द्यानं मोदकं हस्ते भक्तचित्तप्रमोदकम् ॥

सदाशिवस्ते जनको माता ते सर्वमङ्गला । विन्नेशस्त्वां गणपते तस्मादादौ नमाम्यहम् ॥ विश्वनाथगुरुं नत्वा भवानीं मातरं तथा । नारोजिपण्डितेनेयं कियते सूक्तिमालिका ॥

#### End:

अथ द्शावताराः---

मत्स्यस्य---

दुष्टेन यद्धृतं वस्तु बलाद्राह्यं सता ततः । शङ्घासुरहृता वेदा मत्स्येन पुनराहृताः ॥

### वामनस्य---

पराक्रमः स्वतिस्सिद्धः वयस्तत्र न कारणम् । बालेन विष्णुना कान्ता त्रिलोकी तु त्रिभिः पदैः ॥

Foll. 68 and 69 contain stanzas taken from Dravyapūjāvidhipaṭala and Śivastutivacanas, found in the Kāmikāgama.

The remaining leaves are left blank.

### R. No. 1426.

Palm-leaf. 14½ × 1 inches. Foll. 51. Lines, 5 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Sarma of Varahūr, Tanjore district.

# (a) शाण्डिल्यसूत्रम्.

## ŚĀNDILYASŪTRAM.

Foll.  $1\alpha$ — $6\alpha$ . Fol. 6b is left blank.

By Śāṇḍilya. Same text as that described under No. 5150 of the D.C.S. MSS., Vol. XI.

Complete in three Adhyayas.

## Beginning:

अथ भक्तिमीमांसासूत्राणि लिख्यन्ते-

अथातो मक्तिजिज्ञासा । सा परानुरिक्तरिश्वरे । तत्संस्थस्यामृतत्वोपदे शात् । ज्ञानमिति चेन्न द्विषतोऽपि ज्ञानस्य तदसंस्थितेः । तयोपक्षयाच । द्वेषप्रतिपक्षभावात् । रसशब्दाच । रागः न क्रियाकृत्यनपेक्षणात् ज्ञानवत् ॥

#### End:

त्रीण्येषां नेत्राणि शब्दिलङ्गाक्षभेदात् रुद्रवत् । अतस्तिरोभाववि-काराश्च स्युः क्रियाफलसंयोगात् संयोगादिति ॥

इति तृतीयोऽध्यायः संपूर्णम्(ः) ॥

### Colophon:

शाण्डिल्यशतसूत्री भक्तिमीमांसा समाप्तेयम् ॥

(b) शाण्डिल्यसूत्रभाष्यम्.ŚĀŅ DILYASŪTRABHĀŞYAM.

Foll, 7a-51b.

A commentary on the above work in accordance with the Visistādvaita-Vēdānta: by Śrīnivāsa, who is spoken of in the colophon as Vādībhakēsarin and as being the disciple of Vēnkaṭā-cārya of Gōvardhana.

Complete.

## Beginning:

श्रीनिवासाङ्कि(रूय)दासेन नत्वाऽचार्यपरम्पराम् । भाष्यं शण्डिल्यसूत्राणां क्रियते सत्प्रमाणतः॥ व्यासबोधायनादीनां सिद्धान्तस्यानुक्छता । तथा वेदान्तस्त्राणां ज्ञातव्यात्र मुमुक्षुभिः ॥ स्त्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैस्स्त्रानुकारिभिः । स्ववाक्यानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः॥

इति भाष्यलक्षणमुक्तन्तद्त्राप्यस्त्येवेति द्रष्टव्यम् । अथातो भिक्त-जिज्ञासा—अत्राथशब्द आनन्तर्ये, अतःशब्दो हेतुभावे, तथाहि । एहिका-मुप्मिकफलभोगविरागानन्तरं गर्भजन्ममरणरूपसंस्रतिदुःखासहिष्णुत्वाद्धेतो-स्तदेव दर्शयति श्रुतिः — यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तिद्वज्ञानार्थे स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिमित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं तस्मै

अतोऽनन्तिस्थरफलरूपभगवद्भाक्तिजिज्ञासा कर्तव्येत्यर्थः। ज्ञातुमिच्छा जि-ज्ञासा इष्यमाणिमह भक्तिज्ञानम् न देवताप्रतिपित्तर्भिक्तरूपैवोच्यते, तद्भदिति।

इति प्रथमे अध्याये प्रथममाहिकम् ।

#### End:

ननु उपमानस्यापि प्रमाणमुक्तं कथं त्रीण्येवेति चेन्न। तस्य प्रत्यक्षा-दावन्तर्भावात्। तत्कथमिति चेत् शृणु — गवयमजानन्नपि यथा गौस्तथा गवय इति कुतिश्चिदारण्यकाच्छुत्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् यथा गोसा-हृश्यविशिष्टपिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरणसहकृतगोसाहृश्यविशिष्ट-पिण्डज्ञानं जायते इत्युपमानशरीरम् । तस्य स्मरणरूपत्वात् प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः। यत्र यत्र गोसाहृश्यं तत्र तत्र गवयश्चद्वाच्यत्विमिति व्याप्तिग्रहणापेक्षत्वाद-नुमानेऽन्तर्भावः, आरण्यकवाक्यजन्यत्वात् शब्देऽन्तर्भाव इति। न च गोपिण्डस्य तदेनिद्रयासन्निकर्षात् कथं प्रत्यक्षेऽन्तर्भाव इति वाच्यम्। स्मरण- ज्ञानस्य तदानीमपि वर्तमानत्वात् तस्य प्रत्यक्षम् छत्वादित्यलमातिविस्तरेणेति ।

श्रीनिवासाङ्गि(स्य)दासेन श्रीयतीन्द्रकृपेक्षणात् । भाष्यं शाण्डिस्यसूत्राणां कृतं श्रुत्यादिमानतः ॥ न चात्र काचिदुत्पेक्षा कृता नापि कुदृष्टिवत् । पराशरादिसिद्धान्तानुसारेण मतं बुधैः॥

### Colophon:

इति श्रीगोवर्धनकृतवासानां वादिहंसनवाम्बुदानां श्रीमहेङ्कटाचार्याणां चरणाराविन्दहिरेफेण वादीभकेसरिणा श्रीनिवासदासेन कृतं शाण्डिल्यसूत्र-भाष्यं समाप्तम् ॥

### R. No. 1427.

Palm-leaf. 15\(\frac{3}{3}\times\) 1 inches. Foll. 39. Lines, 6 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Ānjanēya Šarma of Varahūr, Tanjore district.

Fol. 1a gives the name of the work (a) as Bhagavannāmasūtramāhātmyam. Fol. 1b is left blank.

# (a) शिवनामसूत्रमाहात्म्यम्.

# ŚIVANĀMASŪTRAMĀHĀTMYAM.

Foll. 2a-13a. Fol. 13b is left blank.

Treats of the manner and greatness of muttering the name of God Siva.

Complete; said to occur as Adhyāyas four to eight of the Cidambarakhaṇḍa and as Adhyāyas seven and eight of the Piṣṭamṛdbhārakhaṇḍa which form part of the Maṇivākyacaritra of the Skāndōpapurāṇa.

## Beginning:

स्कान्दोपपुराणे मणिवाक्यचरित्रे चिदम्बरखण्डे ऋषीन् प्रति अग-स्त्यः—

श्रीषण्मुखः—

गुरूपदेशदीपेन तच्छुश्रूषात्मकेऽमले । तैलस्थितायां तद्भक्तिवर्त्यां लग्नेन तापस ॥ गुरुक्रमात्तपात्रेण मायान्धतमसोऽन्तरे । स्थितमक्षरयुग्माङ्गं शिवं पश्यन्ति योगिनः ॥

तस्मात्तापस पुण्यात्मन् ससूत्रं नाम पावनम् । मत्तो गृहीत्वाविरतं भजस्व परमेश्वरम् ॥ सूत्रेण राहितो यो वा करोति शिवकीर्तनम् । तस्य तत्फलसांनिध्यं नामोति सततकिया ॥ तस्मात् ससूत्रं गुरुणा दत्तं नामातिपावनम् । जसव्यं नान्यथा लोके शम्भोराज्ञा तथैव हि ॥

तस्मान्मन्त्रस्य सूत्रत्वं प्रणवस्य समीरितम्। तदूध्वस्थं ब्रह्मरूपं शिव इत्यक्षरद्वयम्। तस्मात्ससूत्रमित्येव प्रोक्तं तापसपुङ्गव ।

## Colophon:

इति स्कान्दोपपुराणे मणिवाक्यचरिते चिदम्बरखण्डे चतुर्थोऽध्यायः॥

इत्युक्तस्तेन तस्माहै गृहीत्वा नाम पावनम्। कीर्तयन्नित्यतुष्टः सन् विचचार शुको मुनिः॥

## Colophon:

इति श्रीस्कान्दोपपुराणे चिदम्बरखण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥ मणिवाक्यचरिते पिष्टमृद्भारखण्डे सप्तमाध्याये शाण्डिल्यवन्दीसंवादे

## श्रीस्कन्दः ---

शाण्डिल्यं तपतां श्रेष्ठं शिवज्ञानैकसाधनम् । महामक्तं महेशस्य द्वितीयमिव शंकरम् ॥ साज्ञालेः प्रार्थयामास वन्दी शम्भुपरा द्विजम् । यथा मया महेशानमिक्तः सा क्रियते शुभा ॥ तथा दयां कुरु मिय करुणाकर महुरो ।

## श्रीशाण्डिल्यः----

शिवभक्तीघसङ्गं च धारणं भस्मनः सदा ॥ रुद्राक्षाणां च देवेशनाम्नां संकीर्तनं मुदा । सदा तु शिवनामैतज्जप्तव्यं पुण्यकृहरे ॥

#### End:

शक्तिं दास्ये वरगुणे तुभ्यं निर्मलाचित्तदाम्।
तव ज्ञात्वाहमीशस्य नामचिन्तापरायणः।
हिमवच्छिखरे रम्ये वसामि शिवशासनात्।
स्मिरिष्यस्य(सि) यदा मां वै तदा यास्ये पुरीमिमाम्॥

# Colophon:

इति श्रीस्कान्दोपपुराणे मणिवाक्यचरित्रे पिष्टखण्डे अष्टमो ऽध्याय:॥

(b) गुरुपादुकाध्यानमहिमा. GURUPĀDUKĀDHYĀNAMAHIMĀ.

Foll. 14a-15b.

On the greatness and religious efficacy of contemplating on the holy sandals of the spiritual preceptor as a means of wiping off one's sins.

Complete; said to occur in the 52nd Adhyāya of the Kālahastimāhātmya forming part of the Śivarahasyasangraha.

## Beginning:

श्रीशिवरहस्यसंग्रहे कालहास्तिमाहान्ये द्विपश्वाशदध्याये मार्कण्डेयं प्रति शिववचनम् । श्रीशिवः—

> अब्रविद्वचनं तस्य संशयोच्छित्तिकारणम् । दुस्तराणां च सर्वेषां पापानां महताप्रि ॥ प्रायाश्चित्तं परं विद्धि श्रीगुरोः पादुकास्मृतिम् । यस्य श्रीपादरजसा यन्मुर्धा सहितो यदि ॥ अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च भवेम नियतं मुने । तत्पूजकास्तस्य गुरोः पादुकास्मरणं सकृत्॥ प्रायश्चित्तं परं विद्धि पातकानां मृकण्डुज । प्रकाशते पश्चकृत्यं गुरौ यस्मिन्महामते ॥

#### End:

इदं शास्त्रार्थसंक्षेपरहस्यं ते मृकण्डुज ॥ सद्भुरोः पादुकाध्याने करोत्युत्थाय यः प्रगे । तस्य नश्यन्ति पापानि वहिना तूलराशिवत् ॥

Fol. 16 is left blank.

## (c) शान्त्यध्यायः.

## ŚĀNTYADHYĀYAḤ.

Foll. 17a-29b.

Deals with a pacificatory course of action which is capable both of averting all kinds of evils likely to befall a person and of causing destruction, etc., to the enemy.

This is said to form the sixth Adhyaya of the Sivadharmaśastra.

## Beginning:

ग्रुक्काम्बर . . . . शान्तये ॥

नन्दिकेश्वरः---

अतः परिमदं गुद्धं रुद्रोद्गीतं महोदयम्।
महाविद्यप्तम् महाशान्तिकरं शुभम् ॥
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणम् ।
परचक्रप्रमथनं सदा विजयवर्धनम्॥
स्तम्भनं परसैन्यस्य रिपुनाशकरं परम् ।
सर्वदेवग्रहानीकं समस्ताभीष्टदायकम् ॥
सर्वशान्त्याधिकाराख्यं धमे वक्ष्ये शृणुष्व तम् ।

भावमात्रेण सन्तुष्टा उमादेवी वरप्रदा ॥ साक्षादागत्य रूपेण शान्तेनामिततेंजसा । शान्ति करोतु मे प्रीता भक्तानां भक्तवत्सल ॥

#### End:

दुष्टः पापसमाचारो मातृहा पितृहा तथा ॥ श्रवणादस्य भावेन मुच्यते सर्वपातकैः। शान्त्यध्यायिषदं पुण्यं न देयं यस्य कस्याचित् ॥ शिवभक्ते सदा देयं शिवेन कथितं पुरा । नित्यम् र्जितभक्तिश्च शक्तिव्याघातवर्जितः ॥ सर्वकामसमृद्धः स्याद्वेद्यं देयं दिने दिने । भक्ते पुण्यामदं देयं माहात्म्यं शिविमच्छता ॥

## Colophon:

इति श्रीशिवधर्मशास्त्रे नन्दिकेश्वरप्रोक्ते शान्त्यध्यायो नाम षष्ठः॥

Foll, 29(b) and 30 contain some Marathi songs. The remaining leaves are left blank.

#### R. No. 1428.

Paper.  $13\frac{7}{8} \times 1\frac{1}{4}$  inches. Foll. 39. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Ăñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

## (a) कलिविडम्बनम्.

### KALIVIDAMBANAM.

Foll. 1a-7a.

The author Nīlakaṇṭhadīkṣita herein brings out the influence of Kali on people în the present Yuga.

Complete.

## Beginning:

न भेतव्यं न बोद्धव्यं न श्राव्यं वादिनो वचः । झिटिति प्रतिवक्तव्यं सभासु विजिगीषुभिः ॥ असंश्रमो विल्रज्जत्वमवज्ञा प्रतिवादिनि । हासो राजः स्तवश्रेति पश्चैते जयहेतवः ॥

#### End:

विषेण पुच्छलसेन वृश्चिकः प्राणिनामिव।
किलिना दशमांशेन कालः सर्वोऽपि दारुणः॥
यत्र भार्यागिरो वेदा यत्र धर्मोऽर्थसाधनः॥
यत्र स्वप्रतिभा मानं तस्मै श्रीकलये नमः॥
काममस्तु जगत्सर्वं कालस्यास्य वशंवदम्।
कालकालं प्रपन्नानां कालः किं नः करिष्यति॥
किविना नीलकण्ठेन कलेरेतद्विडम्बनम्।
चिरतं विद्षां प्रीत्यै राजास्थानान्मोदनम्॥

## Colophon:

इति श्रीनिलकण्ठदीक्षितकृतौ कलिविडम्बनम् ॥

## (b) सभारञ्जनम्.

### SABHĀRAÑJANAM.

Foll. 7b-13b.

One hundred and four witty stanzas intended to please an assemblage and dealing with various subjects: by Nīlakaṇṭhadīksita.

Complete.

## Beginning:

षड्दर्शनीपरिज्ञानमण्डितैरिव पण्डितैः। स्तम्मैश्चित्रैर्वितानैश्च सभा किमवभासते॥ सन्तु सर्वविधा मर्त्या न सन्त्वेके विपश्चितः। असूर्येणेव लोकेन किन्तेन विषयेण नः॥

#### End:

पत्या माङ्गल्ययोगेन पत्युरायुः प्रवर्धते । प्रकृतीनां तु भाग्येन पार्थिवस्युखमेघते ॥ चलन्ति सर्वमर्यादाश्रलिते सति पार्थिवे । पर्वता अपि कम्पन्ते प्रसक्ते कम्पने सुवः ॥ निर्मितं शतकं साम्रं नीलकण्ठेन यज्वना । सभारञ्जनमेतेन साधयन्त मनीषिणः ॥

# Colophon:

इति समारञ्जनं समाप्तम् ॥

## (c) अन्यापदेशः.

ANYĀPADĒŚAḤ.

Foll. 14a-26b.

By Nīlakanthadīksita. Same work as that described under R. No. 609(b) ante, wherein see for the beginning.

Complete in one hundred and one stanzas.

#### End:

मृतानां प्रभवस्थितिप्रविलयास्वय्येव विश्वम्भरे स्वद्गर्भे ननु ते रसातलजुषो दैत्याः फणीन्द्राश्च ये। त्वं सर्वेरुपजीव्यसे दिविचरैस्त्वत्तोऽपि किश्वित्परं न स्यात् स्याद्पि वा निरस्तविशयं ब्रह्म त्वमेवासि नः ॥

## Colophon:

इति नीलकण्ठदीक्षितविरचितोऽन्यापदेशः समाप्तः ॥

(d) शान्तिविलासः.

ŚĀNTIVILĀSAH.

Foll. 27a-31a. Fol. 31b is left blank.

Stanzas inculcating contentment and freedom from worldly attachment: by Nīlakaṇṭhadīksita.

Complete.

## Beginning:

वंशे किस्मन्नजिनिष कयोः पुत्रतामग्रहीषं कत्यश्रौषं तद्पि कथितास्तच सच्चः कितम्यः। किं नादाक्षं व्यसनमथवा किं सुखं नान्वभूवं नोपारंसीस्त(त्त)दपि हृदयं कीहशो मे विपाकः॥ पादौ मे स्तः परमचतुरौ किं टानेव गन्तुं वागप्यास्ते निभृतमनृतान्येव वक्तुं वचांसि। मीमांसन्ते मम च मतयो दोषदृष्टौ परेषां पक्कृर्युकः पशुर्पि भवाम्यात्मनीने त क्रत्ये॥

### End:

आगभीदाकुलपरिवृदादाचतुर्वऋतोऽपि त्वत्पादाब्जप्रपदनपरान् वेत्सि नश्रनद्वमौले । मायायाश्च प्रपदनपरेष्वप्रवृत्तिं त्वमात्थ स्वामिन्नेवं सति यदुचितं त(त्र त)त्र प्रमाणम् ॥ दण्डं घत्ते सकलजगतां दक्षिणे यः कृतान्तो नामाप्यस्य प्रतिभयतनोर्नापगृह्णीमहीति । प्राक्षास्मस्तन्निगमवचसामुत्तरो यः कृतान्तो यद्वा तद्वा भवतु न वयं तस्य पश्येम वऋम् ॥

## Colophon:

इति श्रीशान्तिविलासस्सम्पूर्णः ॥

(e) वैराग्यशतकम्.

VAIRĀGYAŚATAKAM.

Foll. 32a-38b.

By Nîlakanthadîksita. A centum of stanzas inculcating renunciation.

Complete.

## Beginning:

आस्ते[स्त] कश्चन भिक्षः सङ्गृह्वन्नव्ययानि दश । न ममेत्यव्यययुगलं याचामस्तं किमस्त्यन्यत् ॥ धीसचिवः स्थैर्येबलं सङ्गल्पविरोधिशान्तिधनम् । विश्वत्रयाविषयमिदं वैराग्यं नाम साम्राज्यम् ॥

### End:

न गृहीतं श्रृतिहृदयं न च निगृहीतं परिष्ठवं हृदयम् । इच्छामि च घाम परं गच्छामि तु विश्वनाथपुरम् ॥ मार्घ्वे कीकटदेशे किप(वि)षु न रामानुजायध्वम् । आश्रयत राजधानीं काशीमाशीविषाङ्कस्य ॥

## Colophon:

इति श्रीनीलकण्ठदीक्षितेन विराचितं वैराग्यशतकं संपूर्णम् ॥

Fol. 39 contains a few lines from Brahmayajña and Dēvarṣi-tarpaṇa.

123-A

#### R. No. 1429.

Śrītāla. 11×13 inches. Foll. 193. Lines, 12 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Šarma of Varahūr, Tanjore district.

(a) दक्षिणामूर्त्यष्टकम्.

DAKSINÂMÜRTYASTAKAM.

Fol, 1.

Same work as that described under R. No. 118(b) ante. Complete.

## (b) नामद्वादशपञ्चरम्.

NĀMADVĀDAŚAPAÑJARAM.

Fol. 2a.

Same work as that described under No. 6473 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete.

# (c) ब्रह्मसूत्राणि.

BRAHMASŪTRĀŅI.

Foll. 2a-9b.

Same work as that described under No. 4649 of the D.C.S MSS., Vol. IX.

Complete.

# (d) भगवद्गीता.

BHAGAVADGĪTĀ.

Foll. 10a-35b.

Same work as that described under No. 1992 of the D.C.S. MSS., Vol. IV, Part I.

Complete,

## (e) भागवतमाहात्म्यम् (स्कान्द).

BHÁGAVATAMÁHÁTMYAM (SKÁNDA).

Foll. 36a - 124b.

Same work as that described under No. 2490 of the D.C.S. MSS., Vol. IV, Part II.

Complete.

# (f) हरिभक्तिसुघोदयम्.

HARIBHAKTISUDHÖDAYAM.

Foll. 125a-177b.

Nārada is herein stated to have related to the sages of Naimiśāranya what he learnt from Kapila and what he inculcated in a previous composition of his own about devotion to God Viṣṇu. The greatness of Viṣṇu and of unswerving devotion to Him as also the results of such devotion and the manner of making contemplation in its various stages of Śravaṇa, Manana and Nididhyāsana, are explained and illustrated by narrating the stories of Dhruva and Prahlāda.

Complete in twenty Adhyayas.

## Beginning:

एकं यज्जनयत्यनेकतनुभृत्सस्यान्यज्ञसं मिथो
भिन्नाकारगुणानि कैश्चिदिप वा नोतं न सिक्तं जलैः ।
कालेनापि न जीर्यते हुतभुजा नो दह्यते क्रिद्यते
नाद्भिस्तत्सकलस्य बीजमनिशं ब्रह्माभिधं धीमिहि ॥
यत्पादाञ्जयुगं सुगन्धि तुलसीलोभाद्भजन्तोऽप्यहे।
योगिप्रार्थ्यगति प्रधान्ति मधुपा यद्भक्तिहीनास्त्वधः ।
अञ्मक्षाः पवनाशिनोऽपि सुनयस्संसारचके भृशं
भ्राम्यन्त्येव गतागतैरिह सुहुस्तस्मै नमो विष्णवे ॥
\*
अस्ति त्रेलोक्यविल्यातं वनं नैमिश्यसंज्ञितम् ।
पवित्रं गोमतीतीरे नित्यपुष्पफलिद्धमत् ॥

स्वलङ्कृता महात्मानः श्रीमागवतलक्षणैः। ऋषयो यत्र सत्रेण चिरं हरिमपूजयन्॥

इत्थं संप्रार्थितः सौम्यैः द्विजैरञ्जलिकङ्कणैः । ओमित्युवाच हृष्टात्मा स वैष्णवजनप्रियः ॥

#### End:

स इत्थं विष्णुगाथाभिर्नन्दियत्वा द्विजोत्तमान् । श्रौनकादीन् नैमिशीयान् ब्रह्मसूनुस्तिरोद्धे ॥ य इमं शृणुयाद्भक्तचा हिरिभक्तिसुघोदयम् । कथयेद्वा स पापाधानमुक्तो मोक्षं च गच्छति ॥

## Colophon:

इति श्रीहरिभक्तिसुधोदये विंशोऽध्यायः ॥

# (g) पाण्डुरङ्गमाहात्म्यम्.

PĀŅDURANGAMĀHĀTMYAM.

Foll. 178a-193b.

On the holiness and religious importance of the sacred shrine at Pandrapur, wherein God Viṣṇu is worshipped under the name, Viṭṭhala. It is said to have been narrated by Mārkaṇḍēya to King Ambarīṣa

Complete; said to form the seventh Adhyāya of the Brahmā-ndapurāṇa.

#### Beginning:

समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणि मण्डनं मण्डनानाम् । तरुणतुलसिमालाकन्धरं कञ्जनेत्रं सद्यधवलहासं विद्रलं चिन्तयामि ॥

#### अम्बरीष उवाच-

कथितानि त्वया ब्रह्मन् क्षेत्राणि सुमहान्त्यपि । धरण्यां सुनिशार्दूल सुक्तिमुक्तिप्रदान्युत ॥ विष्णुभक्तिकराण्येव क्षेत्राण्यत्यद्धतानि च । सालग्रामं गयाक्षत्रं नैमिशं पुण्यवर्धनम् ॥

माहात्म्यं पाण्डुरङ्गाख्यक्षेत्रस्य सुमहत्तरम् । तिस्मन् देवो जगन्नाथः शङ्खचकगदाधरः ॥ मक्ताय विष्ठपुत्राय प्रादाद्वरमनुत्तमम् । देविषिपितृगन्धवगरुडोरगसेवितः ॥ कटिन्यस्तकरः श्रीशः शङ्खपाणिर्जनार्दनः । मक्तानुकम्पी भगवानास्ते तत्रातिसुन्दरः ॥

वक्तुमईस्यशेषेण तस्य क्षेत्रस्य वैभवम् । यथा स भगवान् देवः प्रवसन्तिष्टकोपरि ॥ ननर्त देवगन्धर्वैः स्तूयमानस्सतां गतिः । इष्टकायां नटन्यस्माद्विद्वलः कथ्यते भुवि ॥ मार्कण्डेयः—

साधु साधु महाप्राज्ञ राजपुत्र महायशाः । धन्योऽसि त्वं महाभाग यद्गोविन्दकथारुचिः ॥

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तस्य क्षेत्रस्य वैभवम् । पाण्डुरङ्गमिति रूयातं पुण्यं त्रैलोक्यविश्रुतम् ॥

निजमक्तकरिक्षप्तामिष्टकां स्वयमीक्ष्य तु । पद्मामासनमाक्रम्य ननतीद्भुतदर्शनः ॥ यदिष्टकां समारुद्ध किटन्यस्तकरद्वयः । ननते तस्माद्राजेन्द्र नाम्ना तं विष्टलं विदुः ॥ तदा देविषगन्धर्वाः किन्नराश्चाप्सरोगणैः । तुष्ठुवुईष्टरोमाणस्तत्राभृत् रङ्ग अद्भुतः ॥ वेणुनादं भगवतस्सर्वले।कैकमोहनम् । श्रुत्वा दूरगता गावो धावमानास्तमन्वयुः ॥ विक्षिपन्त्यस्त्वपुच्छानि प्रेम्णा राजीवलोचने । गोखुरैरर्द्यमानायां भूम्यां रेणुरभूनृप ॥ तेन पाण्डुरभूद्रङ्गस्तत्र देवगणैर्युतः । पाण्डुरङ्ग इति ख्यातं क्षेत्रं पापप्रणाशनम् ॥

#### End:

इति त सर्वमाख्यातं पाण्डुरङ्गस्य वैभवम् । विद्वारुस्य च राजेन्द्र भीमरथ्यास्तथैव च ॥

### सूत:---

इत्यम्बरीषाय मुनिर्महात्मा मृकण्डुस् नुः परमार्थमुक्त्वा । संपूजितस्तेन महात्मना पुनर्जगाम विप्रस्तपसे यथागतम् ॥ य इदमनुश्रणोति श्रावयेद्वा मुरारेः चरितममलकीर्तेः पाण्डुरङ्गेश्वरस्य । अनुदिनमसिलार्थान् प्राप्य निर्मुक्तवन्धः स भवति हि मुरारेः प्रीतिपीयूषपात्रम् ॥

### Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीमत्पाण्डुरङ्गमाहात्म्ये सप्तमोऽध्यायः ॥

### R. No. 1430.

Palm-leaf.  $15 \times 1\frac{1}{4}$  inches. Foll. 40. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

## भगवन्नाममहिमा.

#### BHAGAVANNĀMAMAHIMĀ.

Similar to the work described under R. No. 25 ante. Taken from various Purāṇas and Tantras.

Complete.

## Beginning:

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महास्मनः ॥ इति

#### भगवान्---

सत्यं ब्रवीमि मनुजाः स्वयम्ध्ववाहुः या मां मुकुन्द नरसिंह जनादिनेति । जीवन् जपत्यनुदिनं मरणे ऋणीव पाषाणकाष्टसदृशाय ददान्यभीष्टम् ॥ ऋणमेतत् प्रदृद्धं मे हृदयान्नापसपिति । यद्गोविन्देति चुकोश कृष्णं मां दूरवासिनम् ॥

ब्रह्मसंहितायां बोधायनं प्रति कृष्णः— मन्नामकीर्तनफळं विविधं निश्चम्य न श्रद्धाति मनुजो यदुतार्थवादम् । यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि संसारघोरविविधार्तिनिपीडिताङ्गम् ॥

> यस्याङ्गे जलद्युतिः कटितटे सौवर्णवर्णा पटी नेत्रे फुल्लसरोरुहप्रतिमता वन्ने शशाङ्काकृतिः । कण्ठे कौस्तुभकान्तिरुज्ज्वलतमा वक्षःस्थले चोत्तमा काप्यम्भोजमुखी पदे सुरसरिरकस्मैचिदस्मै नमः॥

#### End:

यस्यायुतायुतांशेन विश्वभक्तिरियं स्थिता । अविच्छित्रस्वरूपं तं प्रणमामि सदाऽमलम् ॥ इति विष्णुपुराणवचनेन चायमथीं दर्शितः । निर्विशेषं परं ब्रह्म अयु-तांशं कृत्वा तत्रैकांशमादाय पुनश्चायुतताकरणे दशकोट्यंशा भवन्ति। परब्रह्मणो दशकोट्यंशानां मध्यगतैकस्मित्रंशे मायाशक्तिः कृत्स्नापि तिष्ठति । तन्मायाविशिष्टपरब्रह्मवेश्वरस्ततस्तदीश्वरोपेक्षा परब्रह्मोपेक्षेवेति-सिद्धम् ॥

Fol. 37b is left blank. Foll. 38—40a contain some witty stanzas. Fol. 40b is left blank.

#### R. No. 1431.

Palm-leaf. 17 × 14 inches. Foll. 58. Lines, 4 in a page. Nandināgarī. Fair.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Lakşmīnṛsimhācārya of Rāmēśvaram.

# (a) प्रातस्स्मरणीयस्तोत्रम्.

### PRÂTASSMARANÎYASTOTRAM.

Foll. 1a-2a.

Same work as that described under No. 10162 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII, but with slight difference in the beginning and end and with the addition of the stanzas given below. In the last stanza the authorship of the work is attributed to Vādirāja.

Complete; in three stanzas.

### Beginning:

करांग्रे वसते लक्ष्मीः करम्ले सरस्वती । करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् ॥ माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः । बान्धवा विष्णुभक्ताश्च स्वदेशं भुवनत्रयम् ॥ सुदिनं सुप्रभातम् । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द ( . . . ) त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥

प्रातस्स्मरामि वरकुण्डलशोभिगण्ड . . . रमेशम् ॥

#### End:

वादिराजयतिप्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं शुभम्। प्रातःकाले पठेक्तित्यं पापेभ्यः प्रतिमुच्यते॥

(b) सुप्रभातपश्चकम्.

SUPRABHÁTAPAÑCAKAM.

Fol. 2.

Five stanzas addressed to the different incarnations of God Viṣṇu and intended to be repeated in the early morning, such repetition being believed to enable one to secure welfare and prosperity: by Lakṣmīvallabhabhikṣu, a disciple of Vādirājārya.

Complete.

#### Beginning:

श्रीमत्स्यक्र्मीस्य(रूय)वराहदेवनृकेसरी(रिन्) वामन जामदम्न्य । श्रीरामक्रष्णावथ बुद्धकल्की कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ श्रीकृष्ण नारायण वासुदेव मुकुन्द कृष्णाच्युत माघवेति । सङ्कीर्तनाद्भतकृतप्रसङ्गाः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

#### End:

इति प्रभातपश्चकं प्रतिप्रभातमादरात् स्तुतिं पठन्ति ये नरा गतिं व्रजन्ति ते शुभाम् ॥ वादिराजार्थशिष्येण लक्ष्मीवल्लमभिक्षुणा । प्रभातपश्चकं स्तोत्रं कृतं कृष्णस्य तुष्ट्ये ॥

Foll. 3a and 4a contain a few stanzas from Tulasistötra.

(c) दिघवामनस्तोत्रम्.

DADHIVÁMANASTÓIRAM.

Foll. 4a-6a.

Same work as that described under No. 9996 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII. Said to be taken from the Vāmanapurāṇa.

Complete

#### (d) नारायणनामाष्टकम्.

NĀRĀYAŅANĀMĀŞŢAKAM.

Fol. 6a.

Gives eight names of God Viṣṇu, i.e., Nārāyaṇa, and explains the advantages of their repetition daily.

Complete.

#### Beginning:

अच्युतं केशवं विष्णुं हिरं सत्यं जनार्दनम् । हंसं नारायणं चैव एतन्नामाष्टकं शुभम् ॥

#### End:

गङ्गायां मरणं चैव दढा(म)क्तिस्तु केशवे । ब्रह्मविद्याप्रबोधस्त्यात्तस्मान्नित्यं पठेन्नरः ॥

# (७) नारायणाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम्.

NĀRĀYAŅĀŞŢŌTTARAŚATANĀMASTŎTRAM.

Foll. 6b-9a. Fol. 9b is left blank.

Same work as that described under No. 8935 of the D.C.S. MSS., Vol. XVII, but with a few additional stanzas in the beginning and end and with a slightly different colophon. Complete.

## (1) शिवस्तुतिः.

ŠIVASTUTIH.

Foll. 10a-13b.

A devotional eulogy on God Siva. Complete.

### Beginning:

स्फुरत्स्फिटिकसप्रमं स्फुटितहाटकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं किपलफुछनेत्रत्रयम् । तरश्चवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत् कदा नु शितिकण्ठ ते वपुरवेक्षते वीक्षणम् ॥ त्रिलोचन विलोचने लसदि(ति)ते ललामाय(यि)ते स्मरो नियमघस्मरो नियमिनामभूद्भस्मसात् । स्वभक्तलतया वशीकृतवती सतीयं सती स्वभक्तवशगो भवानपि वशी प्रसीद प्रभो ॥

#### End:

अकृशं कुचयोः कृशं वलप्ते विपुलं चक्षुषि आय(विस्तृ)तं नितम्बे । अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणाशालिकपालिभागधेयम् ॥

## Colophon:

शिवस्तुतिस्समाप्ता ॥

# (9) इन्द्राक्षीस्तोत्रम्.

INDRĀKSĪSTŌTRAM.

Foll. 14a-15a. Fol. 15b is left blank.

Same work as that described under No. 10713 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX, but with a different end as given below. Complete.

### End:

शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिवन्धनात् । भावर्त(य)न् सहस्रं तु लभते वाञ्छितं फलम् ॥ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके । शरण्ये व्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

### Colophon:

इन्द्राक्षीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

## (h) नवग्रहस्तोत्रम्.

#### NAVAGRAHASTŌTRAM.

Foll. 16a-17a.

Same work as that described under No. 9535 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII, but the stanzas found herein are in a different order.

Complete.

Fol. 17b contains a few stanzas on the holiness of Sētu.

# (३) नृसिंहगुवष्टकम्

#### NRSIMHAGURVASTAKAM.

Fol. 8.

Eight stanzas in praise of one Nṛṣimhaguru, a follower of Dvaita-Vēdānta: by Ananta, son of Nṛṣimhācārya.

Complete.

#### Beginning:

सत्सुधादि सकलं सुजनेभ्यो वर्णयन्तमिह विंश्चतिवारम् । श्रीनृसिंहगुरुराजमहं तं मध्वदासमखिलानतमीडे ॥

#### End:

वासुदेवकरुणाधिकपात्रं निन्दिताखिलजनैभेजनीयम् । श्री(नृसिंह • • मध्वदासमिष्वलानतमीडे)॥ नृसिंहाचार्यवर्याणामनन्ताख्येन सूनुना । कृतं गुर्वष्टकं भक्तचा पठतः प्रीयते हरिः॥

Foll. 19a—24b contain a few Smṛtivacanas on Snānāṅgatarpaṇa, Puṇḍra, Bhagavannirmālya, etc., and also Puṇyapuruṣaviṣayastōtras.

#### (j) मङ्गलाष्ट्रकम्.

MANGALĀSTAKAM.

Foll. 25a-27a.

By Vādirāja. Similar to the work described under No. 11331 of the D.C.S. MSS., Vol. XIX.

Complete.

#### Beginning:

शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणम्।तिं
परग्रकमलहस्तं शोभितं मोदकेन ।
अरुणकुसुममालाव्याललम्बोदरं तं
मम हृदि(दय)निवासं श्रीगणेशं नमामि ॥
लक्ष्मीर्यस्य परिश्रहः कमलम्स्सुनुर्गरुत्मान्रथः
पौत्रश्चन्द्रविमूषणस्सुरगुरुश्शेषश्च शय्या पुनः ।
ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोस्सेवकाः
स त्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्वन्तु(यीत्तु) मे मङ्गलम् ॥

#### End:

इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकिमदं श्रीवादिराजेश्वरै-डचा(रा)ख्यातं जगतामभीष्टफलदं सर्वाग्रभध्वंसनम् । माङ्गल्यादिग्रभित्रयासु सततं सन्ध्यास्सदा(सु वा) यः पहे-द्धर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितफलं प्रामोत्यसौ मानवः॥

#### Colophon:

इति श्रीवादिराजकृतमङ्गलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।।

Fol. 27 contains a few stanzas of Rāmāyaṇasāra, Bhāratasāra and Bhāgavatasāra.

## (k) सदाचारस्मृति:.

SADĀCĀRASMŖTIḤ.

Foll. 28a-31b.

By  $\bar{A}_{nandat\bar{i}rtha}$ . Same work as that described under No. 2770 of the D.C.S. MSS., Vol. V.

Complete.

## (१) वायुस्तुतिः.

VĀYUSTUTIḤ.

Foll. 32a-44a. Fol. 44b is left blank.

By Trivikramapandita, son of Subrahmanyasāri and disciple of Keśavānandatīrtha. Same work as that described under No. 9810 of the D.C.S. MSS, Vol. XVIII, but with a slight difference in the end and with additional stanzas and colophon as given below. Complete.

#### End:

सुन्नसण्याख्यस्रेस्सुत इति सुभृशं केशवानन्दतीर्थश्रीमत्पादाञ्जभक्तः श्रु(स्तु)तिमकृत हरेर्वायुदेवस्य चास्य ।
तत्पादाचीदरेण प्रथितपदलसन्मालया त्वेतया ये
संराध्याम् नमन्ति प्रति(ति)तमितगुणा मुक्तिमेते व्रजन्ति ॥
वायुर्भीमो मीमनाशे महौजास्सर्वेषां च प्राणिनां प्राणभृतः ।
अनावृत्तिदेहिनां देहपाते तस्माद्रायुदेवदेवो विशिष्टः ॥

\*

यस्सर्वगुणसम्पूर्णस्सर्वदोषविवर्जितः ।
पीयतां प्रीतये चालं विष्णुमें परमः सुहृत् ॥
पान्त्वस्मान् (. .) इति ब्रह्मेशसाक्षात्कराः ॥

### Colophon:

इति श्रीमत्कविकुलतिलकश्रीमित्रिविकमपण्डिताचार्यविरचिता हरि-वायुस्तुतिः समाप्ता ॥

# (m) देवतार्चनविधि:.

DĒVATĀRCANAVIDHIĻ.

Foll. 45a-53b.

Same work as that described under No. 8635 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete.

## (n) तृचकल्पः.

TŖCAKALPAĦ.

Foll. 54a-58b. Fol 56b is left blank.

Similar to the work described under No. 7850 of the D.C.S. MSS., Vol. XV.

Wants beginning and almost complete in the end.

#### Beginning:

उदु त्यं जातवेदसमिति त्रयोदशर्चस्य सूक्तस्य कण्वपुत्रः प्रस्कण्व ऋषिः, सूर्यो देवता, नवाख्या गायत्री ।

चित्रं देवानामुदगादनीकमिति षडर्चस्य सूक्तस्य आङ्गिरसपुत्रः कुत्स ऋषिः सूर्यो देवता, सूर्योपस्थाने विनियोगः॥

#### R. No. 1432.

Palm-leaf. 15½ × 1½ inches. Foll 5½. Lines, 6 in a page. Nandināgarī. Fair.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Laksmīnarasimhācārya of Râmēśvaram.

## (a) तर्कसङ्गहदीपिका.

TARKASANGRAHADĪPIKĀ.

Foll. 1a-24b.

By Annambhatta. Same work as that described under No. 4154 of the D.C.S. MSS., Vol. VIII.

Complete.

Fol. 25a contains a few lines of Śrāddhīyavacana, etc. Fol. 25b is left blank. Fol. 26a contains the entry: ओङ्कारवादार्थप्रकार: श्रीविजयीन्द्रस्वामिभि: रीचत: श्री. Fol. 26b is left blank.

## (b) तत्त्वप्रकाशिकाव्याख्या.

#### TATTVAPRAKĀSIKĀVYĀKHYĀ.

Foll. 27a-47a. Fol. 47b is left blank.

A commentary on Jayatīrtha's Tattvaprakāsikā, which work has been described under No. 4813 of the D.C.S. MSS., Vol. X.

The name of the author is not known, but he speaks of the existence of other commentaries on the work.

Incomplete.

### Beginning:

रामं सर्वगुणैः पूर्णे निर्दोषं साधुसेवितम् । मुक्तिदं जानकीकान्तं प्रणमामि निरन्तरम् ॥ ज्ञानभा हत्तमोहती श्रुतिपङ्कजमोदकः। व्यासांश्रमान् दशेयतु सन्मार्गे गुरुमण्डलः ॥ वादज्योत्स्रा [ध्व]स्तहद्भान्तविबुधाभ्यीर्थसाधकम । श्रद्धावबोधकं सेवे नित्यं मध्वविधं विदे ॥ मध्वसिद्धान्तमाम्थय शुद्धधीमन्दराद्विणा । लब्धा न्यायसुधा येन तं जयेन्द्रमहं भजे ॥ दुर्वादिगजसिंहांस्तान्सर्वशास्त्रार्थकोविदान्। व्यासराट्प्रमुखान् पूर्वटीकाकर्तृन् नमाम्यहम्॥ दुर्मार्गादुद्धतो यैश्र सन्मार्गे संप्रवेशितः। तान् गुरून् सततं सेवे सर्वशास्त्रविशारदान्॥ अथैतत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यप्रकाशिकाम् । व्याकरिष्ये यथाबोधं वाक्छुच्चे नातिमानतः॥ पूर्वाचार्यकृतास्सन्ति व्याख्या विद्वन्मनोहराः । मन्दबोधार्ये तत्रोक्तसंग्रहायाप्ययं मम !!

इह खलु तापत्रयपरिशुष्यत्सत्कुमुदमोदकरीं मध्वदुग्धाि धसम्भूतभाष्ये-न्दूादतका मुदी परतत्त्वप्रकाशिकां कर्तुकामो जयतीर्थमुनिः पारिष्मिताविद्य-परिसमाप्त्यादिप्रयोजनकशिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकेष्टदेवतास्तु-तिरूपमङ्गलं कृत्वा शिष्यशिक्षाये प्रन्थादानुपनिबध्नाति—शुद्धेति।

अस्मद्युत्तम इति सूत्रेण अस्मच्छब्द एव उपपदत्वेन श्रूयमाणे। न श्रुयमाणे। वा तद्रश्विवक्षायामुत्तमपुरुषो भवतीत्युक्तचा उत्तमपुरुषस्या- स्मच्छब्दाविनाभूतत्वात् अहामिति कृती लभ्यते। तथा चाहं ब्रह्म अलं बन्दे इत्यन्वयः। इदं पद्यं भाष्याद्यपद्यव्याख्यानस्तपम्। तथाहि—

अस्याध्यायार्थतयोक्ते गुणैस्सर्वेरुदीर्णमित्यत्र गुणपदं किं तार्किकरीत्या दुःखादिपरं वेदान्तरीत्या सच्वादिपरं वा? नाद्यः।

#### End:

यथोक्तं सुघायां सङ्गतिर्द्धिविधा —

अन्तर्भावलक्षणा, आनन्तर्यलक्षणा च। आद्यापि शास्त्राध्यायपादान्त-र्भावभेदेन त्रिविधा। द्वितीयाप्याक्षेपिकी, आतिदेशिकी, औपोद्धातिकी आपवादकीत्याद्यनेकविधा इति.

# (c) प्रणवद्र्पणखण्डनम्.

PRANAVADARPANAKHANDANAM.

Foll. 48a-54a. Fol. 54b is left blank.

In the colophon given below the author is apparently stated to be Vidyādhīśa though it is generally attributed to Vijayīndratīrtha. Same work as that described under No. 4795 of the D.C.S. MSS., Vol. X.

This is also called Önkāravicāra. Complete.

### Colophon:

इति श्रीविद्याधीश[श्री]श्रीपादचूडामाणिकृतोङ्कारविचारस्सम्पूर्णः॥

#### R. No. **1433.**

Palm-leaf.  $18\frac{7}{8} \times 1\frac{3}{8}$  inches. Foll. 146. Lines, 8 in a page. Nandināgarī. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Laksmīnarasimhācārya of Rāmēšvaram.

भारततात्पर्यनिर्णयटीका—प्रमेयमणिमाला. BHĀRATATĀTPARYANIRŅAYAŢĪKĀ: PRAMÉYA-MAŅIMĀLĀ.

A commentary on Ānandatīrtha's Mahābhāratatātparyanirņaya: by Śrīnivāsa, disciple of Mahīdhrācārya, who was the son of Viṭṭhalācārya. This Viṭṭhalācārya is stated (in the penultimate stanza in the extract) to have been a disciple of Nṛṣimhārya's disciple Nārāyaṇārya.

Breaks off in the 22nd Adhyaya.

#### Beginning:

श्रीमदानन्दतीर्थार्थहृदयाम्बुजवासिनम् ।
रमाबाहुळताश्चिष्टं नारायणमहं भजे ॥
श्रीमदानन्दतीर्थार्थशास्त्राम्भोषिं विमथ्य यः ।
उह्घार मुघां वन्दे तमहं जययोगिनम्॥
श्रीमदानन्दतीर्थार्थकृतशास्त्रपयोनिषिम् ।
यो विमथ्य ददौ ज्ञानसुषां तं गुरुमाश्रये ॥
श्रीविद्वलार्थतनुज(श्रीमहीश्रार्थसन्मणेः) ।
समृत्वा पदाञ्जे व्याकुर्वे महाभारतनिर्णयम् ॥

परमानन्दाख्यात्मकस्य परमात्मनः प्रतिबिम्बतया स्वतिश्चदानन्दा-ख्यात्मकस्य जीवस्याविद्याकामकर्मनिमित्तवन्धध्वंसाय निखिळजडाजडात्म-कात् प्रपश्चा • • • • खिळगुणगणात्मकतया निरस्तसम-स्तदोषतया च परमपुरुषमेव गमियतुं सकळसदागमानां वृत्तिः।

भगवानानन्दतीर्थमुनिः सज्जनानुकम्पया सकलसदागमानां निर्णयं भारतस्य सर्वोत्तमत्वेन विशिष्य तदनुसारेण करिष्यन् विलीनप्रकृतितया अन्तराय-विधुरोऽपि शिष्यान् शिक्षयन् स्तुतिरूपमङ्गलमाचरति — नारायणेति । नारायणाय ते नम इति सम्बन्धः ।

### Colophon:

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य श्रीमन्महाभारततात्पर्य-निर्णयस्य टीकायां विट्ठलाचार्यतनुजश्रीमहीध्राचीयचरणसेविना श्रीनिवा-सेन विरचितायां प्रमेयमणिमालायां प्रथमोऽध्यायः॥

#### End:

अरक्ताः भगवत्समर्पणेन साव्विकाः ।

## Colophon:

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य श्रीमन्महाभारत-तात्पर्यनिर्णयस्य टीकायां प्रमयमणिमालायामेकविंशोऽध्यायः॥ ततः कुरुक्षेत्रमिति । धृतराष्ट्रादिमरणानन्तरमित्यर्थः। स्वकुलं सिझहीर्षुस्सन् विश्रशापमजीजनदिति ।

#### R. No. 1434.

Palm-leaf. 17×1% inches. Foll. 159. Lines, 5 in a page. Nandināgarī. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Lakşmīnarasimhācārya of Rāmēśvaram. (a) वायुस्तुतिब्याख्यानम् – किविकणामृतम् । VĀYUSTUTIVYĀKHYĀNAM: KAVIKARNĀMRTAM.

Foll. 1a-41a. Fol. 41b contains some stanzas of Madhvā-cāryastuti.

A commentary on the Vāyustuti of Trivikramapanditācārya, which work has been described under No. 9810 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII: by Kavidarpana Vēdāngamuni. This is also called Kavikarnāmrta.

Complete.

#### Beginning:

श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यः वायुस्तुतौ प्रवृत्तानां सज्जनानां मोक्षाचित्रिलपुरुषार्थप्रदानाय स्वाभीष्ठदेवताभूतश्रीनृसिंहनत्वरान् प्रार्थ-यते—पान्त्विति । पुरुहृतः देवेन्द्रः पुरुहृतः पुरन्दर इत्यमरः । तस्य वैरिणो हिरण्यकशिपुप्रभृतयो दैत्याः त एव बलवनमातङ्गमाः ।

अस्मान् पान्त्वित योजना । श्रीमदानन्दतीर्थभगवचरणानां शिष्येण विविक्रमपण्डिताचार्येण विराचिते(त)स्तुत्या प्रसन्नो भगवानानन्दतीर्थमुनिः वायुस्तुतेर्मन्त्रसिद्धार्थ सम्प्रदाकारतयादावन्ते च पठनार्थ नरसिंहनखरान् स्तौति—पान्त्विति । श्रीमांश्चासौ कण्ठीरवास्यश्च सिंहमुखः नरसिंह इति पदात्(यावत्) । तस्य प्रतताः प्रसिद्धा इति वा । End:

सम्प्रति भगवान् स्तोत्रकर्ता त्रिविकभाचार्यः स्तोत्रमुपसंहरन् स्वाभि-जात्यप्रख्यापनायात्मीयप्रसिद्धकुछदेवताचार्यजनकानां नामाभिधानपूर्वकमेत-स्तोत्रपाठकानां फलमभिदत्ते — सुब्रह्मण्येति । सुब्रह्मण्याख्यसूरेः सुब्रह्मण्य-विपश्चितः ।

अमू केशवानन्दतीथीं संराध्य सम्पूज्य नमन्ति नमस्कारं कुर्वन्ति । एते जनाः प्रततमतिगुणाः अतिविततापरोक्षज्ञानगुणास्सन्तः मुक्तिं मोक्षं व्रजन्ति प्रामुवन्ति ॥

#### Colophon:

कविकणीमृतं नाम्ना वेदाङ्गमुनिना कृतम् । व्याख्यानं वर्ततामेतदासुधां शुदिवाकरम् ॥

## (५) वायुस्तुतिः — सन्यारूयाः

VÁYUSTUTIH WITH COMMENTARY.

Foll. 42a-46b.

Same work as that described under No. 9813 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII.

Incomplete.

Foll. 47 and 48a contain a few lines of Garadapurāṇōktānu-sandhāna. Fol. 48b is left blank. Fol. 49 contains some lines from the स्मृतिसङ्ग्रह of ताम्रपणिश्रीनिवासाचार्य. Fol. 50 contains a few sentences dealing with एकादशीनैवेद्यसमर्पण.

## (c) स्मृतिसङ्ग्रहः.

SMRTISANGRAHAH.

Foll, 51a-130b.

By Tāmraparņi Śrīnivāsācārya. Similar to the work described under No. 2808 of the D.C.S. MSS., Vol V.

Incomplete.

## Beginning:

श्रीताम्रपणीश्रीनिवासाचार्यकृतस्मृतिसङ्ग्रहः ॥

व्यासं विश्वपतिं नत्वा पूर्णबोधादिकान् गुरून् । नत्वा मन्वादिकांश्रीव कियते स्मृतिसङ्गहः ॥ जा(त)कर्म । <u>वर्षणे</u>
नारी यदा पुंसवनं विहाय सूयेत सीमन्तमृतेऽपि पुत्रम् ।
गृहीतपुत्रा विधिवजु(त्पु)नश्च सीमन्तमर्हत्यथ तस्य माता ॥
जाते कुमारे जनकस्सचेलं खात्वाथ वित्रैरथ जातकर्म ।
कुर्वन् शिशोर्नाभिविव्रद्यलगात्माक्पुण्याहनान्दीमुखमत्र शास्त्रम् ॥
End:

ततः पितुः प्रेतकार्याणि कृत्वा तत्तत्काले षोडश श्राद्धानि कृत्वा संवत्सरे पूर्णे सपिण्डीकरणं कार्यम् ; अन्यथा संवत्सरात्पूर्वे न कार्यम् । यत्तु द्वादशाहादौ सपिण्डीकरणाविधानमस्ति तद्वाद्धिनिमित्तविषयम् । पुनस्सपिण्डीकरणे ।

## (d) गरुडपुराणम्

GARUDAPORĀŅAM.

Foll. 131a—153a.

Contains Adhyāvas six to nine of the Brahmakānda forming part of the Garudapurāṇa, which are the same as those found in the printed edition of the Garudapurāṇa (Śrī Vēnkaṭēśvara press). These four Adhyāyas contain the eulogies on Viṣṇu made by the deities, subordinate to Him, and by the sages and saints of olden times.

#### Beginning:

श्रीकृष्णः---

तत्र स्थितानि तत्वानि तथा तत्वाभिमानिनः ।
स्वे स्वे ह्यायतनाभावात्तदर्थे च खगेश्वर ॥
हिरं नारायणं सम्यक् स्तोतुं समुपचक्रमुः ।
तारतम्यानुसारेण प्रत्येकं हीडिरे हिरम् ॥
तत्राप्यादौ हिरं ठक्ष्मीः स्तोतुं समुपचक्रमे ।
चिन्त्याचिन्त्यगुणा विष्णोर्विरुद्धास्सन्ति सद्भुणाः ॥

#### Colophon:

इति श्रीगरुडपुराणे बह्मकाण्डे श्रीकृष्णगरुडसंवादे षष्ठोऽध्यायः॥

#### End:

न स्मरन्तो(क्)त्तमं विष्णुं तारतम्यानुसारतः । पावनं विष्णुनैवेद्यं न भुञ्जानो द्विजाघमः ॥ रमाब्रह्मादीनां तु अदत्वा भुञ्जन्ति मानवाः । तैर्भुक्ता सततं विष्ठा सदा क्रिमिशतैर्युता ॥

#### Colophon:

इति श्रीगरुडपुराणे ब्रह्मकाण्डे श्रीकृष्णगरुडसंवादे नवमोऽध्यायः॥

The scribe adds the following stanzas:--

कारुपी(य)वंशसम्भूतमाधवाचार्यवंशजः ।

रामचन्द्रार्यतनयानन्दतीर्थार्यनामहि(कः) ॥

तेनायं कृष्णगरुडसंवादं लोकतारकम् ।

पठतां श्रुण्वतां नित्यं विष्णुप्रीतिकरं शुभम् ॥

प्रजोत्पत्तिनामके चाट्दे श्रावणे चाद्यपक्षके ।

पौर्णम्यां(मास्यां) भानुवारे लिखितं प्रीत्ये माधवमध्वयोः ॥

## (e) गोविन्दस्तवराजः.

#### GOVINDASTAVARĀJAH.

Foll. 1536-1596.

This is a hymn in praise of Gövinda or Viṣṇu and is taken from the thirteenth Adhyāya of the Kārtikamāhātmya of the Skāndapurāṇa.

Complete.

#### Beginning:

श्रीशौनक उवाच--

अम्बरीष शुभं वाकचं मयोक्तं शृणु भक्तितः । धर्मार्थकाममोक्षार्थं कुरु गोविन्दकीर्तनम् ॥

¥.

यावन्न पठते जन्तुः गोविन्दस्य महास्तवम् । दुर्निमित्तानि भूपाल राजिकं दैविकं भयम् ॥

#### End:

वेदान्तपाठंनिरतां(सक्तानां)सत्संसेवा विधीयते । आसनायुपचारैश्च पूजा कार्या हि सज्जन ॥

### Colophon:

इति श्रीस्कान्दपुराणे शौनकाम्बरीषसंवादे कार्त्तिकमाहात्म्ये त्रयोदशो-ऽध्यायः ॥

The scribe adds--

प्रजोत्पत्तिनामके चाब्दे श्रावणे चाद्यपक्षके । पौर्णम्यां(मास्यां)मानुवारे[तु]गोविन्दस्तवमुत्तमम् ॥ माधवाचार्यपौत्रेण रामचन्द्रार्यसूनुना । आनन्दतीर्थेन लिखितं प्रीत्ये माधवमध्वयोः ॥

#### R. No. 1435.

Palm-leaf.  $14\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{8}$  inches. (Foll. 130—139 are  $7\frac{1}{8} \times 1\frac{1}{8}$  inches in size.) Foll. 142 Lines, 6 in a page. Nandināgarī. Fair.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Lakşmīnarasimhācārya of Rāmēśvaram.

## (a) विष्णुपश्चकन्नतम्.

VIȘNUPAÑCAKAVRATAM.

Foll. 1a-5a.

Same work as that described under No. 8524 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but with four additional stanzas in the beginning. Complete.

Fol. 5b contains a few lines of Svāhāntanāmāvali of Viṣṇu, etc.

## (b) लक्षपदक्षिणव्रतकल्प:

LAKŞAPRADAKŞINAVRATAKALPAH.

Fol. 6.

Same work as that described under No. 8449 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but with slight difference at the end which is given below.

Complete.

#### End:

आसन्नप्रसवा नारी नीरपूर्णघटं यथा।

प्रदक्षिणा तु सा ज्ञेया नमस्कारसमा तु सा ॥

Colophon:

इति लक्षप्रदक्षिणविधिः ॥

#### (c) लक्षनमस्कारव्रतकल्पः.

LAKSANAMASKĀRAVRATAKALPAH.

Foll. 6b-8b.

Same work as that described under No. 8445 of the **D.**C.S. MSS., Vol. XVI, but with the addition of four stanzas describing Namaskāralakṣaṇa.

Complete.

उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा तथा । पच्चां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥

मम ध्यानेन संयुक्तो नमस्कार इतीरितः ॥

## Colophon:

इंति लक्षनमस्कारविधिः ॥

## (d) रुक्षवर्तिव्रतकल्पः.

LAKŞAVARTIVRATAKALPAH.
Foll. 86—96.

Similar to the work described under No. 8454 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI. This is said to have been related by God Visnu to Nārada, and the observance of the vow is said to remove all sins. This Vrata is to commence on the 11th day of the dark fortnight of the Āsādha month and to come to an end on the full moon day of the bright fortnight of the Kārtika month.

Complete.

#### Beginning:

#### नारदः-

ये चान्ये पापिनो लोके दानधर्मविवर्जिताः । कर्महीना व्रतम्रष्टाः डम्भाचारसमन्विताः ॥

\*
तथापि वक्ष्ये विभेन्द्र यदुक्तं हरिणा पुरा ।
अनायासेन मर्त्यानां नारीणां च विशेषतः ॥
वतस्याचरणात् पापगन्धलेशो न विद्यते ।
चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते माधवे शयनं गते ॥
नीराजनानि कार्याणि वर्तिलक्षेण नारद ।
आषाढस्यासिते पक्षे एकादश्यां समारभेत् ॥
कार्तिकस्य सिते पक्षे पौर्णमास्यां समापयेत् ।

#### End:

अग्ने नयेति मन्त्रेण जुहुयात् सघृतं चरुम् ।।
सहस्रं तु क्रमाद्भुत्वा होमरोषं समापयेत् ।
पात्रं च गुरवे दत्वा बाह्मणान् भोजयेत्ततः ।।
एवं कृते महाभाग मुच्यते सर्विकिल्विषैः ।
गां च दद्यात् प्रयत्नेन स्वर्णशृङ्गां सवत्सकाम् ॥
वस्नादिभिः स्वर्चितां च श्रोतियाय कुदुम्बिने ।
एवं कृते महाभाग पूर्णं फलमवाप्स्यसि ॥

### Colophon:

इति लक्षवर्तिकरूपः संपूर्णः ॥

# (e) लक्षपुष्पसमर्पणाविधिः.

#### LAKŞAPUŞPASAMARPANAVIDHIH.

Foll. 9b-11b.

Similar to the work described under No. 8447 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI. This Vrata is to commence either in the month of Māgha or in Vaisākha. It is stated to have been related by Nārāyaṇa to Brahman and the observance of the Vrata is said to have the power to confer longevity, health and merit and to ward off calamities.

Complete; said to form part of the Laksmīsamhitā.

### Beginning:

श्रीब्रह्मा---

छिन्धि सर्वज्ञ देवेश सर्वसज्जनरक्षक । वतं बृहि सुरश्रेष्ठ लक्षपुष्पस्य सर्वदा ॥

#### श्रीनारायणः--

शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि लक्षपुष्पव्रतं शुभम् ।
मूल्यादानीय पुष्पाणि विष्णवे च समर्पयेत् ॥
कालसङ्ख्यां प्रवक्ष्यामि माघे वैशाख एव च ।
पुष्पाणि पुरतो विष्णोः न्यस्य पुण्याहवाचनम् ॥
रात्रौ जागरणं कुर्यात् ब्राह्मणेभ्यः प्रदक्षिणम् ।
दापयेचु स्वशक्तया वा वित्तशाळ्यं न कारयेत् ॥

#### End:

आयुरारोग्यदं पुण्यमपमृत्युहरं तथा । तस्मात् त्वमपि हे ब्रह्मन् ज्ञानं मोक्षं च विन्दिसि ॥

#### Colophon:

-इति लक्ष्मीसंहितायां हंसब्रह्मवादे लक्षपुष्पसमर्पणविधिः ॥

LAKŞATULASÎVRATAKALPAH. Foll, 116—126.

<sup>(</sup>f) लक्षतुलसीव्रतकरपः.

Same work as that described under No. 8440 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but without the first stanza in the beginning and with a different colophon which is given below.

Complete

#### Colophon:

इति श्रीधर्मोत्तमे लक्षतुलसी उद्यापनं संपूर्णम् ॥

(g) लक्षदीपव्रतकल्पः.

LAKSADIPAVRATAKALPAH.

Foll. 12b-13b.

Similar to the work described under No. 8112 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; as found in the Brahmāṇḍapurāṇa.

For the beginning see under No. 8442 referred to above.

#### End:

दीपप्रज्वलनोपेतं पश्चवर्तिसमन्वितम् । दास्यामि लोकनाथेश सर्थकोटिसमप्रभ ॥

### Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे लक्षदीपव्रतकरूपः ॥

(h) **लक्षपद्म**त्रतकरूपः.

LAKŞAPADMAVRATAKALPAH.

Foll. 13b-14a.

Similar to the work described under No 8446 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; stated to form part of the Vamanapurana.

### Beginning:

ब्रह्मोवाच--

देवदेवारविन्दाक्ष मायातीत महामते । इदानीं श्रोतुमिच्छामि लक्षपद्मव्रतं ग्रुभम ॥

## श्रीभगवान् ---

. लक्षपद्मस्य माहात्म्यं शृणुष्व कमलोद्भव । एतद्भतेन चीर्णेन सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ सर्वेषामाश्रमाणां च स्त्रीणां चैव विशेषतः । चातुर्मास्यं समारभ्य यावदुद्धोधनं हरेः ।। देवस्य सन्निधौ नारी पद्मान्येतानि कारयेत् । गोष्ठे बृन्दावने चैव नदीतीरे विशेषतः । पूर्वाह्वकाले कुर्वीत व्रतस्य फलमाग्मवेत् ॥

End:

बन्धुमिस्सह भुझीत विष्णुभक्तिपरायणः । एवंकृते महामाग विष्णुभक्तिं च विन्दति ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् । सुपुत्रकामिनी नारी सुपुत्रं चैव विन्दति ॥

### Colophon:

इति श्रीवामनपुराणे लक्षपद्मत्रतकरुपः ।)

() लक्षस्वस्तिकव्रतकल्पः

LAKSASVASTIKAVRATAKALPAH.

Foll. 14b - 15b.

Similar to the work described under No. 8160 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI. This Vrata is to commence on the 10th day of the Āṣāḍha month, and by its observance King Kalmāṣa also called Saudāsa, who was cursed to become a devil is said to have been restored to his original state.

Complete.

### Beginning:

युधिष्ठिरः---

कृष्ण कृष्ण महाबाहो सर्वाघौघविनाशन । येन चीर्णेन पुण्येन सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ सर्वेषामाश्रमाणां च स्त्रीणां चैव विशेषतः । स्त्रीणां तु दुर्लमं येन स्वरुपायासेन सिध्यति ॥ तद्गतं ब्रूहि विश्वात्मन् विष्णुपीतिकरं शुभम् ।

#### श्रीकृष्णः---

शृणु कौन्तेय वक्ष्यामि व्रतं पापप्रणाशनम् ॥
सर्वेषामेव सुलमं गुरुहत्त्यापवादनम् ।
पुरा कल्माषनृपतिः गुरुद्रोहसमुद्भवात् ॥
किल्बिषात् कूरकमी च पिशाचत्वमवाप्तवान् ।
बोधितो ब्रह्मऋषिणा चकार व्रतमुत्तमम् ॥
लक्षस्वस्तिकसंज्ञं च व्रतस्यास्य प्रभावतः ।
पिशाचजन्मतो मुक्तः पश्चाद्राज्यमवाप्तवान् ॥

चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते दशम्यामारभेद्रतम् ।
पुण्याहं वाचियत्वा तु प्राशयेत्पश्चगव्यकम् ॥
सङ्कर्पं च ततः कुर्याद्यावत्कार्तिकपौर्णमी(पूर्णिमा) ।

#### End:

एवं कृत्वा व्रतं सम्यक् पविश्वं पापनाश्चनम् ॥ पूर्वजन्मकृतात् पापानमुच्यते नात्र संशयः । सर्ववर्णेस्सदा कार्ये स्त्रीभिश्चेव विशेषतः ॥

## Colophon:

इति लक्षस्वस्तिककरुपं संपूर्णम् ॥

## (j) **घारणपारणत्रतकरूपः**.

DHĀRAŅAPĀRAŅAVRATAKALPAḤ. Foll. 16a—17b.

Same work as that described under No. 8352 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but with some difference in the end. Complete.

#### End:

इति तं प्रतिभाष्याथ कृष्णस्तु स्वपुरीं ययौ । पू(ज्य)मानः पौरजनैः समस्तैर्यादवैर्विभुः ॥

युधिष्ठिरोऽपि राजार्षेश्रकारेदं महात्रतम् । विमुक्तस्सर्वपापेभ्यस्सर्वत्र सुखमाप्तवान् ॥

#### Colophon:

इति धारणपारणविधिस्संपूर्णः ॥

### (k) चान्द्रायणव्रतकरूपः.

CĀNDRĀYANAVRATAKALPAH.

Foll. 17b—19a.

Deals with the manner of performing the religious expiatory penance Cāndrāyaṇa, according to which the daily quantity of food taken by a person which consists of fifteen mouthfuls at the full moon is diminished by one mouthful everyday during the dark fortnight and is increased in like manner during the bright fortnight. This Vrata may commence on any one of the four months, Aṣāḍha to Kārtika, and is to last for a month, and it is said to have been explained by Kṛṣṇa to Yudhiṣṭhira when the latter requested the former to suggest some means for wiping off the sin caused by the slaughter of his kinsmen in the battle field.

Complete; stated to form part of the Bhavişyöttarapurāna.

#### Beginning:

.युघिष्ठिरः —

कृष्ण कृष्ण महाबाहो वासुदेव जनार्दन । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ भीष्मादिवन्धुवधजन्यमहाधसङ्घं हर्तु वदस्व मम कारणमङ्गसा विभो । तथेन्द्रियाणां च ममापि निग्रह-स्तेषां नियम्याय च मे व्रतं प्रभो ॥

### श्रीभगवान्---

शृणु कौन्तेय वक्ष्यामि व्रतं चान्द्रायणं परम् । बन्ध्वादिवधदोषघ्रं सर्वेन्द्रियनियामकम् ॥ चातुर्मास्ये व्रते चापि मासि कौन्तेय सुव्रत ।
पुण्याहं कारयेत्पूर्व पौर्णम्यांच(मास्यां) शुभे दिने ॥
पश्चात् सङ्कल्प्य राजेन्द्र तदारभ्य वर्त चरेत् ।
चन्द्रवृद्धा समश्रीयात् कुकुटाण्डप्रमाणतः ॥
दिने दिने हिवर्श्रासान् हानौ हानिं प्रकल्पयेत् ।
एवं मासेन पूर्ण स्यादेकं चान्द्रायणं व्रतम् ॥

#### End:

इदं व्रतं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् । सर्वयज्ञफरुं पुण्यं व्रतानामुत्तमोत्तमम् ॥ ये च शृण्वन्ति सततं ये पठन्ति च मानवाः । ते सर्वे पापनिर्मुक्ता यास्यन्ति परमां गतिम् ॥

### Colophon:

इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे चान्द्रायणव्रतकरुपस्संपूर्णः ॥

## (1) अखण्डैकादशीव्रतकरुपः.

AKHANDAIKADAŠĪVRATAKALPAH.

Foll. 19b-22b.

This Vrata consists in taking one meal on the tenth day, in total abstinence on the eleventh day, and again taking one meal only on the twelfth day during the dark and bright fortnights for a period of one year beginning with the Mārgasira month. It is said to have been taught by Nārada to King Ambarīṣa and it is said to please God Viṣṇu.

Complete; stated to be the twelfth Adhyāya of the Mārgasīrṣa-māhātmya forming part of the Skāndapurāṇa.

## Beginning:

अम्बरीषः---

अखण्डैकादशी ब्रह्मन् विधि सम्यक् समादिश । विष्णोस्संप्रीणनाथीय प्रसादं कर्तुमहीस ॥ नारदः--

शृणुष्व नृपशार्द्रल एकादश्यां व्रतं शुभम् । मार्गशीषीदिमासेषु द्वादशीषु द्विजोत्तम् ॥ शुभव्रतमिदं प्राद्यमखण्डैकादशीव्रतम् । दशम्यां वैकभुक्तं तु एकादश्यामुपोषणम् ॥ द्वादश्यामेकभुक्तं वै अखण्ड इति कथ्यते ।

End:

एतत्ते सर्वमाख्यातमखण्डैकादशीव्रतम् । अम्बरीष महाभाग त्वं कुरु द्विजसन्निघौ ॥

नारदः---

एवमुक्त्वा द्विजश्रेष्ठः अनुज्ञां प्रतिगृह्य च । पूजितस्तेन देविर्षियेयौ बदिरकाश्रमम् ॥

Colophon:

इति श्रीस्कान्दपुराणे मार्गशीर्षमाहात्म्ये अखण्डैकादशीकथनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥

(m) अखण्डैकाद्शीवतकरूप:.

AKHANDAIKĀDAŚĪVRATAKALPAH.

Foll. 22b-27a. Fol. 27b is left blank.

Similar to the above.

Complete; said to form the thirty-fifth Adhyāya of the Pādma-purāṇa.

Beginning:

पाद्मे पश्चित्रंशाध्याये—

श्रीसृतः—

इदमन्यच वक्ष्यामि व्रतं त्रैलोक्यविश्रुतम् । सर्वपापप्रशमनं सर्वकामफलपदम् ॥ ब्रह्मक्षत्रियवैश्यानां शूद्राणां चैव योषिताम् । मोक्षदं कुर्वतां भक्त्या तद्विष्णोः परमं द्विजाः ॥ 125-A एकादशीवतं नाम सर्वकामफलप्रदम् । कर्तव्यं सर्वदा विषेस्स(स्तद्)विष्णुपीतिकारणात् ॥ एकादश्यां न भुझीत पक्षयोरुभयोरिष । यदि भुक्के स पापीयान् परत्र नरकं व्रजेत् ॥

#### End:

वाराहरूपहैमं च लक्ष्मीनारायणात्मकम् । संपूज्य बिम्बदानेन मोक्षलक्ष्मीप्रदो भव ॥ इमं मन्नं समुचार्य आचार्याय प्रदापयेत् । गोभूदानादि कर्तव्यं विशेषफलसिद्धये ॥ इति च पाद्मे अखण्डः ॥

## (n) गरुडपश्चमीत्रतकरूप:.

## GARUDAPAÑCAMÎVRATAKALPAH.

Foll. 28a-32a. Fol. 32b is left blank.

This vow is intended to be observed on the fifth day of the bright fortnight of the Śrāvaṇa month by a woman wishing to secure prosperity. It is said to have been inaugurated in honour of Garuḍa by the Goddess Fārvatī for the former having permitted the latter to perform the Rsipaūcamīvrata without causing molestation.

Complete; said to form part of the Skandapurāna.

## Beginning:

ओं सङ्करूप्य, शेषान्तर्यामिसङ्कर्षणप्रेरणया प्रीत्यर्थ षोडशोपचार-पूजां करिष्ये—

> द्धानो हलं सौनन्दं श्वेतवर्णः कृताञ्जिलः । सहस्रम्भो द्वितीया कर्णभूषः प्रियासुतः ॥ वनमाली पीतवासाः ध्येयो विष्णोस्तु पृष्ठतः । ध्यानम् बिले । अनन्तस्सर्वनागानां दातारमवनीधरम् । फणासहस्ररुचिरं देवमावाह्याम्यहम् ॥ शेषमावाह्यामि ।

हरुं सौनन्दमाविभ्रद्नन्त हरिवछ्छभ । गृहाणार्ध्ये मया दत्तं नीलांकु(शुक)शशिष्रम ॥

साधु साधु महाप्राज्ञे यत् पृष्टोऽहं त्वयानघे । तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि व्रतानामुक्तमं व्रतम् ॥ श्रावणे मासि देवेशि सितपक्षस्य पश्चमी । तत्र कार्ये व्रतमिदं सुवासिन्या महेश्वरि ॥ दन्तघावनपूर्वे तु मङ्गलं स्नानमाचरेत् ।

रिप्णां वैभवं दृष्ट्वा मा भूदिति ख्रोंश्वरः । इत्युक्तः पन्नगादस्तु गच्छन्तीं मेनकात्मजाम् ॥ सापि दृष्ट्वागतं तार्ध्यमुवाचेत्थं तु पार्वती । ख्रोश्वर मा विरोधं कुरुष्वाद्य व्रतेऽत्र वै ॥ यदिष्टं वद मे तार्क्ष्यं करिष्यामि तव प्रियम् । एवमुक्तस्तु पार्वत्या गरुडः प्राह तां प्रति ॥

#### गरुडः---

मेन[क]त्मजे महाभागे विद्ष्यामि ममेप्सितम् । तां पत्रमीं तु मन्नान्ना प्रसिद्धां कुरु पार्वाते ॥ इत्युक्ता गरुडेनाथ ददौ तस्मै वरं च सा । खगेश्वर महाभाग त्वन्नान्ना सागता तिथिः ॥ श्रावणी पत्रमी भूयादिति सापि तथाकरोत ।

#### End:

ये च शृण्वन्ति सततं द्विजाः स्वच्छस्वभावतः । यथाकामं च सौभाग्यं प्रामयुनीत्र संशयः ॥

#### Colophon:

इति श्रीस्कान्दपुराणे रुद्रपार्वतीसंवादे गरुडपश्चमीत्रतकरुपः सम्पूर्णः ॥

# (o) श्रवणोपवासत्रतकल्पः.

ŚRAVANŌPAVĀSAVRATAKALPAḤ.

Foll. 33a-35b.

This vow is intended to please God Viṣṇu. It should be commenced on the 12th day of the bright fortnight of the Bhādrapada month, when the moon is in the constellation Śravaṇa, by observing it as a fasting day and taking meals only on the next day, and thus it should be observed for one year thenceforward.

Complete; said to be found in the Bhaviṣyōttarapurāṇa.

## Beginning:

## युंघिष्ठिर उवाच--

देवदेवारिवन्दाक्ष पुराणपुरुषोत्तम । व्रतमेकं समाचक्ष्व त्वत्त्रीतिजनकं शुभम् ॥ सर्वसिद्धिप्रदं नृणां महापातकनाशनम् । सर्वसम्पत्करं चैव मोक्षदं च विशेषतः ॥

पुरैवं विधिना पृष्टो मामुवाच जगत्पतिः। हयास्यो ब्रह्मणे तुभ्यं व्रतराजं वदाम्यहम् ॥ प्रोष्ठपद्यां सिते पक्षे द्वाद्यां श्रवणं यदि। तदारभ्य व्रतं कार्यं मानवैर्विष्णुतत्परैः॥ संवत्सरव्रतमिदं विष्णुप्रीतिकरं नरः। कृत्वा चोद्यापनं कुर्योद्यथाविध्यनुसारतः॥

#### End:

सदा कृत्वा व्रतं सम्यक् सर्वाभीष्टमवाप्य च । अन्ते जगाम च स्वर्गे देवदेवैश्च पूजितः ॥

### Colophon:

इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रावण्युपवासोद्यापनकथा समाप्तः(प्ता) ॥

#### (p) **বদুনাণু**জা. YAMUNĀ PŪJĀ.

Foll. 36a-39h.

Same work as that described under No. 8419 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but without the Sankalpa and with a different reading in the end as given below.

Complete.

नमस्कारप्रदक्षिणम्---

अनन्तस्सर्वनागानामधिपस्सर्वकामदः । त्रतेनानेन सुप्रीतः परत्र च परां गतिम् ॥ इत्युद्यापनम् । अथ वायनदानमः -- यस्य स्मृत्या चेति समर्पणम् ॥

#### (q) अनन्तव्रतकथा.

#### ANANTAVBATAKATHĀ.

Foll. 40a—47a. Fol. 47b is left blank. Fol. 48 contains a few sentences of Dōranāśaprāyaścitta.

Same work as that described under No. 8167 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete.

# (r) अनन्तत्रतोद्यापनम्.

#### ANANTAVRATÕDYĀPANAM.

Foll. 49a-52b.

Same work as that described under No. 8193 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but with difference in the beginning and the end which are given below.

Complete.

### Beginning:

युधिष्ठिरः---

देवदेव नमस्तेऽस्तु व्रतस्य परमाद्भुतम् । उद्यापनविधिं (ब्रहि) अनन्तस्य च केशव ॥

### कृष्णः---

 मासि भाद्रपदे प्राप्ते परिपूर्ती व्रतस्थितः ।

End:

चतुर्दश्यामुपोष्यैवं (पौ)र्णमास्यां समापयेत् । आदौ मध्ये तथा चान्ते कुर्योदुद्यापनं बुधः ॥

(8) विनायकपूजाः

VINĀYAKAPŪJĀ.

Foll. 53a-55b.

Same work as that described under No. 8691 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but without the colophon.

Complete.

(t) नलोपाल्यानम्.

NALŌPĀKHYĀNAM.

Foll. 56a-61a.

Herein Lord Kṛṣṇa teaches to Yudhiṣṭhira who questions Him as to the best means of securing victory in the war against the Kauravas, the importance of duly conducting the worship of God Vināyaka on the 4th day of the bright fortnight of the lunar month Bhādrapada by narrating how King Nala got himself freed of all the evils that befell him by resorting to this kind of worship.

Incomplete.

Beginning:

निर्विन्नेन तु कार्याणि कथं सिध्यन्ति सूतज । अर्थिसिद्धिः कथं नॄणां पुत्रसौभाग्यसम्पदः ॥ पतिपत्नचोश्र्य कछहे बन्धुभेदे तथा नृणाम् । उदासीनेषु लाकेषु कथं सुमुखता भवेत् ॥ का(कां)देवतां नमस्कृत्य इष्टसिद्धिमवामुयात् ।

सूतः---

सन्नद्धयोः पुरा विप्राः कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ पृष्ठवान् देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् । निर्विन्नेन जयो मह्यं वद् देविकनन्दन ॥ कां देवतां नमस्कृत्य पूर्णराज्यं लभामहे ।

# श्रीकृष्ण:---पूजयस्व गणाध्यक्षं गौरीजलसमुद्ध(ठरसम्भ)वम् । तस्मिन् संपृजिते वीर ध्रुवं राज्यमवाय्स्यसि ॥ युधिष्ठिर:----विघ्रेशस्य व्रतस्यास्य किं दानं कस्य पूजनम् । कारिमन वै मासि कार्य स्यात तन्मे विस्तरतो वद ॥ श्रीकृष्ण:---मासि भाद्रपदे शुक्के चतुर्थ्या पूजितो नृप । पातश्रुक्कति(द्धज)ले स्नात्वा मध्याहे देवमर्चयेत् ॥ स्वशक्तचा गणनाथस्य स्वर्णरजताकृतिम् । अथ वा मृन्मयं कुर्योद्वित्तशाठ्यं न कारयेत् ॥ पाशाङ्क्ष्यधरं देवं सर्वकामार्थसिद्धये । विंशत्येकं मोदकानां विधेशाय निवेदयेत ॥ End: . . . स्मिन्बिच्नेशस्य जपं नरः । . . लोकेऽस्मिन्भवत्येव न संशयः ॥ . . . . . परिपृजय ।

# (u) स्यमन्तकोपाख्यानम्.

सर्वानरी

#### SYAMANTAKŌPĀKHYĀNAM.

Foll. 61a-63a. Foll. 63b is left blank.

The story of how Satrājit came to get back the precious gem Syamantaka, which conferred prosperity on the wearer, by the worship of Vināyaka duly conducted as stated above, is related herein.

नलोऽपि सत्वरं कृत्वा विष्नेशस्य प्रपूजनम् ॥

Wants beginning.

अस्ति कश्चिन्मणिवरः . . . ।।
तं कदाचित्तदा रुष्णः सत्राजितमयाचत ।
न दत्तवानसौ तस्मै सत्राजिद्राजसत्तमः ॥

तत्र जाम्बवतः कुञ्जमासाद्य यदुनन्दनः । तत्र कुञ्जे ददर्शासौ ज्वलन्तं तेजसा मणिम् ॥ स ययौ मणिमादातुं जाम्बवानप्यवारयत् ।

#### End:

य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् । विन्नेशस्य प्रसादेन तौ पुण्यफलभागिनौ ॥ यः पठेच्कृणुयाद्वापि नित्यमेतत्समाहितः । सर्वोन् कामानवामोति पुत्रपौत्रप्रवर्धनः ॥

सिध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान्धनवान् भवेत् । स्यमन्ताख्यं महापुण्यं सर्वपापप्रणाञ्चनम् ॥

## Colophon:

इति स्यमन्तकोपाख्यानं सम्पूर्णम् ॥

## (v) कृष्णाष्ट्रमीत्रतकरूपः.

KŖŞŅĀŞŢAMĪVRATAKALPAH.

Foll. 64a--69a.

Similar to the work described under No. 8266 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; said to be found in the Harivamsa.

## Beginning:

युघिष्ठिरः---

पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । रुष्णाष्टम्या व्रतं ब्रहि देववत नमोऽस्तु ते ॥

## भीष्मः---

वक्ये तद् द्धुतं दिव्यं सावधानमनाः शृणु । अद्य स्थित्वा निराहारः श्वो भुक्के परमेश्वरः ।। भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्षः स्वस्मिन् जन्माष्टमीव्रते ।

#### End:

न कुर्वन्ति जयन्त्यां हि कृष्णजन्माष्टमीव्रतम् । श्रावणे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टमीव्रतम् ॥

तन्नास्ति पातकं लोके यश्च साधयते द्विजम् । जयन्ती हरिते पक्षे श्रावणे रोहिणीयुते ॥

मुनिवर यत्र विष्णुभक्तो नियतमनास्तु कथामनन्यभक्तः । मतिमपि च यत्र विधाय मूर्घा नमति ग्रहो प्रयाति विष्णुधाम ॥ ?

## Colophon:

इत्याश्चर्यपर्वणि हरिवंशे शेषधर्मे कृष्णाष्टमीत्रतकल्पः सम्पूर्णः ॥

## (w) अगस्त्योपाख्यानम्. AGASTYÓPĀKHYĀNAM.

Foll. 69b--74a.

Herein are found given the stories connected with the origin of the worship of Vināyaka on the 4th day of the bright fortnight of the Bhādrapada month. It is entitled Agastyōpākhyāna because the incidents that took place between Agastya and Vināyaka are related here.

Complete.

## Beginning:

## श्रीकृष्ण:---

शृणु राजन् यथावृत्तं विघ्नेशस्य प्रभावजम् । अगस्त्यस्य च माहात्म्यं महर्षेभीवितात्मनः ॥ पुरा कृतयुगस्यान्ते सोमकाख्यो महासुरः । वेदान् सर्वान् समाहृत्य समुद्रं प्रविवेश ह ॥ लोकास्सर्वे ऋषिगणा देवास्सेन्द्रपुरोगमाः । हाहाकृतो(कारो)महानासीत् सर्वकर्मबहिष्कृताः ॥ सर्वयज्ञविहीनाश्र अन्धकारो महानभृत् ॥

\* \* \* \* \* \* \* \* \* प्वमुक्त्वा तु सा देवी लोकानुमहकाम्यया । जगौ वेदान्त्समस्तांश्च विष्नेशोपि(ऽप्य)लिखस्त(त्त)दा ॥ लिखितं च स्वदंष्ट्रेण वेदान् सर्वान् समापयत् । संप्रहृष्टमनास्सर्वे विष्नेशं सर्वदेवताः ॥ पूजयन्तस्तथा तस्मै विष्नेशाय वरं ददुः । मासि भाद्रपदे शुक्के चतुध्यी पूजितो भव ॥ ये तदास्मिन् दिनेऽर्चन्ति विष्नेश त्वां समाहिताः । तेषामारोग्यसौभाग्यं पुत्रलामादिसम्पदः ॥

हिविधं तं घटं दृष्ट्वा शप्तवान् रुद्रनन्दनम् । शृणु मे दुर्मते वाक्यं यथा कुम्भस्तु भिक्ततः ॥ तवोदरं तथैव स्यात् दुर्मतोऽसि यतस्स्वयम् ।

इति शप्त्वा ययौ दुःखात् गङ्गास्नानं गतं मम । इति सिंचन्त्य मनसा सागरं दक्षिणं नृप ॥ शापमादाय विष्नेशो मनसा शङ्कितोऽभंवत् । मूषिकं क्षतमारुह्य शङ्कमानो दिवं ययौ ॥ स्खिलिते मूषिके तत्र पपात धरणीतले ॥ तस्योदरं बभञ्जाथ पात्यमानस्य घाततः । हास्यं चकार तं दृष्ट्रा गणेशं रोहिणीपतिः ॥

#### End:

न पश्येतु विधुं कश्चित् सर्वदापि कथश्चन । यदि पश्येत् कथामेतां शृणुयात् स्वस्थमानसः ॥

## Colophon:

इति भविष्योत्तरपुराणे अगस्त्योपारुयानं नाम विनायककथा संपूर्णा ॥

# (x) हरिश्चन्द्रोपारुयानम्.

HARIŚCANDRŌPĀKHYĀNAM.

Foll. 74a-76b.

On the birth and other leading incidents of Vināyaka, such as, how he got the elephant face and the big belly, etc.

Incomplete.

## Beginning:

### ऋषयः---

स्तं सर्वपुराणज्ञं नमस्कृत्य मुनिश्वराः । इत्यूचुरृषयस्सर्वे विश्वेशस्य कथार्थिनः ॥ स्त स्त महाभाग सर्वशास्त्रविशारद । विनायकस्य चोत्पत्तिः कथं वै गजवक्रता । उदरस्फोटनं तस्य महोदर(ः) कथं भवेत् । एतेषां कारणं ब्रह्मन् वदं विस्तरतो हि नः ॥

## श्रीसूतः---

चन्द्रज्योतिपुरे राजा सर्वधर्मपरायणः । धर्मकान्त इति ख्यातः सर्वभूपनमस्कृतः ॥ आस्थानीं प्राप्य कान्ताद्यैः बुभुजे सर्वसेवकैः । रराज सिंहवत् पीठे द्वितीय इव देवपः ॥ तस्य भार्यो स्वर्णकान्ता सर्वळक्षणसंयुता । दिगन्तरे आ्राम्यमाणो गजराजस्स मृढवीः । उत्तरे तु शिरः कृत्वा शायिनं कृन्तवानभृत् ॥ तस्यैव शिर उत्कृत्य मत्पतेस्सुकरे ददुः । तच्छिरो गणनाथस्य कबन्धोपिर स व्यधात्॥ प्रादाद्वरं तु तस्यैव सर्वत्र च सुपूजिता ।

End:

भवेयुस्सर्वदा तत्र तेषां ये वंशजास्सुताः । विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ॥ भार्यार्थी लभते भार्यो सुखार्थी च लभेत्सुखम् । इति दत्वा वरं तस्यै सान्त्वयेमां पुनः पुनः ॥

# (y) ऋषिपूजा.

ŖȘIPŪJĀ.

Foll. 77a-80a.

On the conduct of worship of the seven sages, namely, Atri, Kasyapa, Bharadvāja, Visvāmitra, Gautama, Jamadagni, Vasistha as laid down in the Brahmāṇḍapurāṇa.

Complete.

## Beginning:

ओं पूर्वोक्तऋष्यन्तर्गतवेदव्यासपीत्यर्थ

ब्रह्माण्डपुराणोक्तविधिना ऋषिपूजां करिष्ये.

कश्यपस्सर्वेछोकाब्यस्सर्वभूतेषु संस्थितः । नराणां पापनाशाय ऋषिरूपेण तिष्ठति ॥

End:

करुयपः प्रतिगृह्णातु करुयपो वै ददाति च । करुयपस्तारको भा(द्वा)भ्यां करुयपाय नमो नमः ॥

यस्य समृत्या च— ऋष्यन्तर्गत्वेदन्यासः प्रियताम् ॥

## (s) वरलक्ष्मीत्रतकरूप:.

## VARALAKŞMİVRATAKALPAH.

Foll. 80a-84b.

Similar to the work described under No. 8470 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; said to form part of the Bhavisyottarapurāṇa.

## Beginning:

पद्मासने . . भव सर्वदा ॥ दिव्याश्रमसुसंपन्ने नानारतोपशोभिते । विष्णुवक्षस्स्थले देवि पङ्कजाक्षि नमोऽस्तु ते ॥

#### End:

इदं सत्यिमदं सत्यं नरो भद्राणि पश्यित । नार्यः (री) चारुमती साध्वी संतुष्टा पतिना सह ॥ वरलक्ष्मीव्रतं पुण्यं तदादि भाव विश्रुतम् । इदं व्रतं महापुण्यं कृत्वा सर्वकृतो भवेत् ॥ सर्वती भे (षु)यः स्नातः सर्वलोकैकपूजितः । इह लोके सुखपासिमन्ते विष्णुपदं भवे (व्रजे)त् ॥ सर्वदानेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम् । सिध्यन्ति सर्वकार्याणि वरलक्ष्मीप्रसादतः ॥

## Colophon:

इति भविष्योत्तरपुराणे उमामहेश्वरसंवादे वरलक्ष्मीत्रतकरुपं संपूर्णम् ॥

## (a-1) ऋषिपश्चमीव्रतम्.

## RSIPAÑCAMÍVRATAM.

Foll. 85a—93b. Fol. 85b is left blank.

Similar to the work described under No. 8230 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; stated to occur in the Samhita portion of the Yajurvēda.

ऋषयः---

सूत सूत महाप्राज्ञ ज्ञानभक्तिविवर्धन । नृणां कल्पषचित्तानां कलौ ज्ञानं कथं भवेत् ॥ एतन्मे ब्रूहि विस्तार्थ स्त्रीणां चैव विशेषतः ।

### सूत:---

शृणुध्वमृषयस्सर्वे सर्वेषां ज्ञानसम्पदाम् । ऋषिपश्चमीति विख्यातं व्रतं पापप्रणाञ्चनम् ॥ तस्यानुष्ठानमात्रेण ज्ञानं मोक्षमवामुयात् ।

## शौनकः---

विधिना केन कर्तव्यं किं द्रव्यं कस्य पूजनम् । कस्यां तिथौ महाप्राज्ञ केन लोके प्रकाशितम् ॥

## सूतः---

मासि भाद्रपदे चैत्र(व)पश्चम्यां शुक्कपक्षके । पातरुत्थाय विविवद्धम्तादिषु मृदा कमात् ॥

#### End:

इत्युक्तास्ते द्विजास्सर्वे प्रणिपत्य यथाक्रमम् । स्तं संपूजयामासुः साधु साध्विति(त्य)वादिषुः ॥

## Colophon:

इति श्रीयजुवे(वें)दसंहितायामृषिपश्वमीमाहात्म्यं संपूर्णम् ॥

(a-2) ऋषिपश्वमीव्रतकरूपः.

ŖŞIPAÑCAMĪVRATAKALPAĦ.

Foll. 93b-98b.

Similar to the work described under No. 8241 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; said to form part of the Bhavisyottarapurana.

युघिष्ठिरः ---

श्रुतानि तानि देवेश व्रतानि सुबहूनि च । सांप्रतं में समाचक्ष्व व्रतं पापप्रणाशनम् ॥

### श्रीकृष्णः---

अथातस्संप्रवक्ष्यामि पश्चमीमृषिसंज्ञिकाम् । सम्यक् कृत्वा तु या नारी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

### उदङ्कः---

ऋषिपश्चमीति विख्यातं महापातकनाशनम् । तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ कल्याणानि विवर्धन्ते संपद्श्च निरापदः । नभोमासे शुक्कपक्षे पश्चमी ऋषिसंज्ञिका ॥ तस्यां व्रतमिदं कुर्युः ब्रह्मविट्छूद्रजातयः ।

#### End:

किं पुनस्तत्र तेनैव जन्मान्तरसहस्रके। महापापश्चोपपापं भरमसाद्भवति ध्रवम् ॥

## Colophon:

इति भविष्योत्तरपुराणे ऋषिकरुपं(रूपः) संपूर्णः ॥

## (a-3) अमासोमवारव्रतकरूपः.

AMĀSŌMAVĀRAVRATAKALPAH.

Foll. 99a-107b.

Similar to the work described under No. 8195 of the D.C.S. MSS., Vol. X VI.

Complete.

### सङ्करुप्य।

आमेयाभिमुखं देवं मुखतः कामरूपिणम् । इष्टकाम्यार्थसिद्धार्थे पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् ॥

अशेषं हर मे पापं दृक्षराज नमोऽस्तु ते । आवाहनम् । आगच्छ जगदाधार सर्वदेवसुप्जित ॥ इमां मया कृतां पूजां गृहाण पुरुषोत्तम ॥ आसनम् ॥

द्वादशापूपदानेन यथोक्तफलदो भव।

यस्य स्मृत्या चेति समर्पणम् । अनन्तरमष्टोत्तरशतप्रदक्षिणं कार्यम् ॥ See under No. 8195 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, for the

See under No. 8195 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, for the remaining portion.

# (a-4) तुलसीपूजा.

### TULASĪPŪJĀ.

Foll. 108a-110b.

Slightly different from the work described under No. 8315 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Incomplete.

## Beginning:

ध्यायेतु तुलसी देवी स्थामां कमललोचनाम्। प्रसन्नां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम् ॥ किरीटहारकेयूर्कुण्डलादिविम्षिताम् । धवलाङ्कुशसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् ॥ ध्यानम् ॥ देवि त्रैलोक्यजननि सर्वलोकैकपावनि । आगच्छ भगवत्यर्थे प्रसीद तुलसीप्रिये ॥ आवाहनम् ॥

#### End:

तुलसी श्रीसखी देवी देवपाला दिवस्सखी। धारिणी धरणी धात्री सावित्री सत्यसङ्गरा ॥ करहारिणी च गौर्थङ्गा देवगीता यवीयसी। पद्मिनी सस्मिता सीता रुविमणी रुवमभूषणा ॥

(a-5) दशाफलव्रतोद्यापनम्.

DAŚĀPHALAVRATŌDYĀPANAM.

Fol. 111b. Fol. 111a is left blank.

Similar to the work described under No. 2317 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; said to form part of the Bhavişyöttarapurāṇa.

### Beginning:

आदौ मध्ये तथा चान्ते कुर्यादुद्यापनं बुधः । दशमे दिवसे प्राप्ते सौवर्णेर्दशकेर्दछैः ॥ पूजनं देवदेवस्य पुरतश्चक्रपाणिनः । दिनान्ते चैव कर्तव्यं व्रतस्यास्य समापनम् ॥ सौवर्णे रजतं वापि कृत्वा चान्दोलिकां शुभाम् । निष्कमात्रप्रमाणेन तथर्घार्धेन वा पुनः ॥

#### End:

दश दानानि कुर्वीत ब्राह्मणान् भोजयेततः। एवं यः कुरुते पूजां सर्वसिद्धिमवामुयात्॥

## Colophon:

इति भविष्योत्तरे दशाफलोद्यापनविधिः॥ Fol. 112 is left blank

(a-6) स्वर्णगौरीव्रतम्. SVARNAGAURÎVRATAM.

Foll. 113a--117a.

126-A

Similar to the work described under No. 8598 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; said to form part of the Bhavişyöttarapurāṇa.

## Beginning:

ध्यायामि स्वर्णगौरीं तां हरस्याधीङ्गशोभिताम्। दिव्यसिंहासनासीनां नानारत्तेरलङ्कृताम् ॥ ध्यानम्। आवाह्यामि गिरिजां सर्वेश्वर्यप्रदायिनीम्। पूर्णेन्दुवदनां नित्यमप्सरोगणसेविताम्॥ आवाहनम्॥

#### End:

इदं प्रियकरं नित्यं नार्यः श्रुत्वा त्रतं शुभम्। प्राप्य श्रियश्रेह भुक्ता अन्ते स्वर्गमवामुयात्(युः)॥

## Colophon:

इति मविष्ये। त्तरपुराणे स्वर्णगौरीकथा संपूर्णा ॥

Fol. 117b contains a few stanzas of Uparāgaviṣaya.

## (a-7) हरितालिगौरीव्रतम्. HARITĀ LIGAU RĪ VRATAM.

Foll. 118a-120b.

Similar to the work described under No. 8606 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Complete; said to form part of the Skändapurāna.

## Beginning:

यामामनन्ति सुनयः प्रकृतिं पुराणां विद्यावतीं श्रुतिरहस्यविदो गृणन्ति । तामम्बिकां विनतभागसमर्थेजुष्टां देवीमनन्यशरणां शरणं प्रपद्ये ॥ ध्यानम् ॥ अत्रागच्छ महादेवी(वि) देवेशी लोकवन्दिते । आवाहयामि त्वां भक्तचा सर्वेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥ आवाहनम् ॥

#### End:

अन्नं मुक्ता तृतीयान्तु(न्ते) विधानच(नेन) सुवासिनी । त्रैलोक्यां संभवं पापं भो(मो)क्ता चैव न संशयः ॥ तस्माद्धतं प्रकुर्वीत व्रतानामुक्तमं व्रतम् । पुत्रपीत्रप्रवृद्धिं च धनधान्यमवामुयात् ॥

## Colophon:

इति श्रीस्कान्दपुराणे उमामहेश्वरसंवादे हरितालगौरीव्रतं संपूर्णम् ॥

(a-8) क्रुष्णजयन्तीनिर्णयः (कथासहितः).

KŖŅAJAYANTĪNIRŅAYAḤ WITH KATHĀ.

Foll. 121a-123b.

Similar to the work described under No. 8265 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI.

Incomplete.

## Beginning:

रोहिण्यामघरात्रे तु यदा कालाष्टमी भवेत्। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाशिनी॥ अस्यां जातो हरिस्साक्षान्निशीथे भगवानजः। तस्माचिहनमत्यन्तं पुण्यं पापहरं परम्॥ इति जयन्तीनिर्णयः।

## स्कन्दः---

जयन्तीव्रतमाहात्म्यं कथयस्व पितामह । तत्कृत्वाहं गामिष्यामि तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

#### End:

कृष्णजन्माष्ट्रमीमन्त्रैः नीयते देवतागणैः । वेदैरपि पुराणैश्र मया दृष्टं महामुने ॥ यत्समानो(मं ना)धिकं वापि पुण्यं कृष्णाष्ट्रमीत्रतम् (तात्)।

(Incomplete)

## Colophon:

इति स्कान्दे.

(a-9) होलिकापूजाविधानम्. HÖLIKĀPŪJĀVIDHĀNAM.

Foll. 124a-126b.

Gives an account of the demoness named Hōlikā and deals with the conduct of worship to be performed to her from the fifth day of the bright fortnight to the full moon day in the Phalguna month with a view to avert the evils done by her to young children.

Complete.

## Beginning:

किमर्थं फाल्गुनस्यान्ते पौर्णमास्यां जनार्दन । उत्सवो जायते लोके श्रामे ग्रामे पुरे पुरे ॥ होलिका दीप्यते कस्मात् फाल्गुन्यां तु किमुत्सवम् । का देवी पूज्यते कृष्ण एतिहस्तरतो वद ॥

## श्रीकृष्णः---

आसीत् कृतयुगे पार्थ रघुनामा नराधिपः । शूरस्सर्वगुणोपेतः पियवादी बहुश्रुतः ॥

एवं लक्ष्म्या वरं सा तु राक्षसी कामरूपिणी।
नित्य पीडयते बालान् संस्मृत्य हरमाषितम्।।
एतत्ते सर्वमाल्यातं होलायाश्चरितं मया।
साम्प्रतं कथायिष्यामि येनोपायेन हन्यते।।
अद्य पश्चदशी शुद्धा पाल्गुनस्य नराधिप।
शीतकालो विनिष्कान्तः प्रातर्भीष्मो भविष्यति॥
अभयन्त्वथ लोकानां दीयतां पु(रु)षर्षम।
तस्या विधानमत्युमं कार्यमुल्बणनाशनम्॥
फ स्गुने मासि संप्राप्ते शुक्कपक्षे सुखास्पदे।
पश्चमीप्रमुखास्तत्र तिथयोऽनन्तपुण्यदाः॥

#### End:

एवं क्रते विधानेन होलायास्तु प्रयत्नतः ॥ प्रसन्ना जायते सा तु त्रैलोक्यसुखदा भवेत् । तुष्टिदाः पुष्टिदा लोकाः विधाने विहिते सित ॥

## Colophon:

# इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे होलिकाविधानं संपूर्णम् ॥

Fol. 127 contains a few verses describing the merits and efficacy of Dīpadāna.

## (a-10) गोपद्मव्रतकल्पः.

#### GÖPADMAVRATAKALPAH.

Foll. 128a--129b.

Same work as that described under Nos. 8291 and 8293 for the beginning and end respectively, but with a different colophon as given below.

Complete.

## Colophon:

# इति भविष्योत्तरपुराणे गोपद्मवतकरूपं संपूर्णम् ॥

Foll, 130 and 131 contain a few lines of Rājasūyayāgaghatta.

## (a-11) दशाफलव्रतम्.

## DAŚĀPHALAVRATAM.

Foll. 132a-137a.

Same work as that described under No. 8321 of the D.C.S. MSS., Vol. XVI, but with a different end which is given below.

Complete; said to form part of the Bhavisyottarapurana.

### End:

वदतां शृण्वतां चैव विष्णुलोको भवेद्भुवम् ॥ कुरुते यस्त्विदं पुण्यं संसाराणीवतारकम् । पुत्रपौत्रादिकं प्राप्य संसारान्मुच्यते हि सः॥ नमः कृष्णाय देवाय देवकीनन्दनाय च । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं बालकृष्ण नमोऽस्तु ते ॥ इदमर्घ्यम् ॥

## Colophon:

इति भविष्योत्तरपुराणे दशाफलव्रतकल्पं संपूर्णम्।।

(a-12) विष्णुपूजाविधिः.

VIȘŅUPŪJĀVIDHIḤ.

Foll. 137b-139b.

Similar to the work described under No. 8694 of the D.C.S. M.SS., Vol. XVI.

Complete.

## Beginning:

चक्रपाणि शिवं विष्णुं नारायणमजं हरिम्। श्रीधरं बलमदं च कृष्णं दामोदरं न्यसेत्॥ ध्यानम् ॥ श्रीविष्णुं वल्लमं लक्ष्म्या अभेद्यं दुष्टहारिणम्। उम्रतेजसमं व्यम्नं सर्वशत्रुनिवारणम्॥ आवाहनम्॥

#### End:

दाता च विष्णुर्भगवान् ग्रहीता च हरिस्स्वयम् । उभयोत्तारणार्थाय नारायण नमोऽस्तु ते ॥ उपायनं प्रदास्यामि प्रीयतां मे जनार्दन । श्रीकृष्णः प्रतिगृह्णातु परिवायनमुत्तमम् ॥ यस्य स्मृत्या च (. .) चक्रपाणिः प्रीयताम् ।

(a-13) श्रवणमासोपवासविधि:.

ŚRAVANAMĀSŌPAVĀSAVIDHIH.

Foll. 140a-142b.

Same work as that described under R. No. 1435(0) ante. Complete.

#### R. No. 1436.

Palm-leaf.  $14\frac{1}{4} \times 1$  inches. Foll. 70. Lines, 6 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Ānjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

## कनकदासकीर्तनानि.

#### KANAKADĀSAKĪRTANĀNI.

Foll. 1a—4a contain an index to the work. Fol 4b is left blank. Devotional songs in Kanarese in praise of God Viṣṇu: by Kanakadāsa.

Incomplete. Contains 175 stanzas.

## Beginning:

### ಪಂತುವರಾಳ-

ಎಂದಿಗೆ ಧನ್ಯನು ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಹೀವಿ ಎಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಸು ತಚ್ಚುತನೆ ॥ ಎ ॥

ಕಲಮಾರಗಡಬಾಲಿಕೂಲದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತುಲಹ್ಷ ಜಲದೊಳೆಗೊಂಬತ್ತು ಉಹ್ನ ಜೀವಿಸಿ ಸುಲಿವೇಗೆ ಏಕಾದಕ ಲಹ್ಷ ಕ್ರಿಮಿಗಾಗಿ ತೊಳೆಸಿದೆ ಅಂಡಜ ದಕ ಲಹ್ಮಳು ॥

#### End:

ಅಕಲಂಕಶ್ರೀಸರಿಯೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮನದೊಳಗು ರುಕ್ಡಿಣೀ ಕರಸಾನನಮ ಜಿಹ್ಮೆಗೂಜಿಗೀತೊ॥

ಇಂದೆಂದು ಯಾಬಗೆ ಸೆಕಲ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು । ಮುಂದೆನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾ ಫಲವಾಯಿತು ॥

ತಂದೇ ಶ್ರೀಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಕವರಾಯ ॥ ಬಂದೆನ್ನ ಹೃದೆಯದೆಲ್ಲಿ ನೀಲೆಯಾಗಿನಂತಂದೆ ॥

### R. No. 1437.

Śrītāla. 7% × 1% inches. Foll. 59. Lines, 8 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Aŭjaneya Sarma of Varahūr, Tanjore district.

# (a) कीर्तनानि.

#### KĪRTANĀNI.

Foll. 1a-21b.

Songs in priase of Rāma, Kṛṣṇa, etc., said to have been composed by one Śēṣayyaṅgār. The names of Rāgas and Tālas pertaining to each song are also added.

## Beginning:

मोहनम्—चापु—ध्रुवतालम्.
आञ्जनेय परिपालय मां अगचरवीरधुरीण
संजनितासुरभयतोषितसन्मुनिजनगीर्वाण ॥ आ ॥
चामीकरधरणीधरभासमानशुभकरगात्र
तामरसहिताधीतकलास्तोम समीरणपुत्र ॥ आ ॥

#### End:

अनुपमनित्यसत्यभाषण परिपालितविनुतविभीषण घनवननिधिमदशोषण मोहनरङ्ग निजभजनपोषण हरे

. इनकुलोद्भव विनुतवैभव जनितकोसलविनुतशरबल || राम || Foll. 22α—28b are blank.

# (b) भजनकीर्तनानि.

## BHAJANAKĪRTANĀNI.

Foll. 29a-36b.

By Nāmadēva. Similar to the above; this work is in Marathi language.

## Beginning:

सद्भुरुचे पाये जन्मुनिस्जोडावसे मण्डितोडाव कामकोष डोलायाचे डोलउघडिलेजण आगन्दचेलेनलेवविल जन्ममरणारचापडील स्चांकडकैवल्य ची पुडदारविल नामाद्यणे अत्तालेस्चरमावुलि भाणाचि सावुलीकेलीमस्ज ॥ कृष्ण राम हरी मुकुन्द मुकुन्द मुरारी अचुतनरहरी नारायण ॥ End:

जयदेव जयदेव जयसङ्कराय आरति ओ वाळु तुमि अपाया।
करुपनाचि वाधा नवकोटिशालि हे सन्तमण्डली सुनको विसहुं
खिआसो।

Foll. 37-38 are left blank. Foll. 39-41 contain some songs taken from Rāmadāsakīrtanas. Foll. 42-59 are left blank.

#### R. No. 1438.

Palm-leaf.  $13\frac{3}{4} \times 1$  inches. Foll. 89. Lines, 6 in a page. Grantha and Tamil. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Šarma of Varahūr, Tanjore district.

## (a) दत्तात्रेयस्तोत्रम्.

## DATTĀTRĒYASTŌTRAM.

Foll. 1a-4a. Fol. 4b is left blank.

A eulogy in Marathi language on Dattātrēya who is considered to be an incarnation of Viṣṇu.

Complete.

## Beginning:

श्रीमद्त्ता सद्धरुरास्जराया वन्दूभावें हा भवाध्धातराया । श्रोता वक्ता चिद्धनाद्वेतझाला साङ्क्वैसा जन्मजाला अजाला ॥ भारफारधराणि उतराया सिद्धपन्धि जडजीवितराया । अत्रिगोत्रपरिशुद्ध अजाती दत्तदेव स्मरणे अमस्जाती ॥

#### End:

श्रीमहत्तदिगम्बरा सुरुचिरा सर्वेश्वरा सुन्दरा भक्ताभीष्टकरा वरा भयहरा ब्रह्माण्डभाण्डोदरा ।

# सारासारविचारणातितपरा देवादये चातुरा शोभे उद्धवपादपद्मतुलसीनिर्माल्यते चातुरा ॥

## (b) सुधा(दा)मचरित्रम्. SUDAMACARITRAM.

Foll. 5a-8a.

Apparently gives the story of Sudāman or Kucēla in the Marathi language who, according to the Bhāgavata, was a poor Brahmin friend of Kṛṣṇa and presented him with a handful of parched rice. By the grace of Kṛṣṇa, Sudāman rose to fame and fortune immediately. By Tukārāmasvāmi.

Complete.

## Beginning:

## ओवि ।

आइकाहो तुम्ही भावीक हेजन भक्तनारायण सांभालितो । सुधा(दा)मा ब्राह्मणसंसारी कष्टला स्मरुतो लागला कृष्णजीसी ॥ तथेवेलीकान्तापुसेसुधाम्यासि स्मरता केण्हासि वेलो वेला ॥

#### End:

अपार आनन्ताकि तीवानुतूस्ज वाटतसेलास्ज दिनालागी । तुकामणे कृष्णकृपेस्चासागरा रघुमादेवी वरापाण्डुरङ्गा ॥

## Colophon:

सुधा(दा)मचरित्रं संपूर्णम् ॥

## (c) प्रह्वाद्चरित्रम्.

## PRAHLĀDACARITRAM.

Foll. 8a—11b.

This is in Marathi language and relates the Puranic story of Prahlāda who is said to have been subjected to severe persecution by his father Hiranyakasipu on account of his strong devotion to Viṣṇu who in the end took the man-lion incarnation and tore to pieces his father for his misdeeds. By Tukārāmasvāmi.

Complete.

## Beginning:

## ओवी ।

वोलानुनीपुसे पिता प्रह्लादासी कायाशिकलासी कसाङ्गवापा । घेरुह्मणे हरिनाम वसेचित्ती बहुतचि प्रीतिजीिक असे ॥ मरोझडोपडो तुटोहेश्वरीरवाचे निरन्तर हेचिघो कि राग आला दुष्टा आज्ञा केले दूता धरा वाण्डाला तामारायासी ॥

#### End:

सर्वहे शरीरवेचीन कीर्तिनि गाधीन निशिदिनि नामतुझे । तुकाह्मणे दूरीनकरी कल्लान्ती सर्वदा विश्रान्ती सन्तापासी ॥

There are three Telugu Padyas after the above stanza.

## (d) சமயோதிதசெய்யுட்கள். SAMAYŌCITAŚEYYUŢKAĻ.

Foll. 12a-20a. Fol. 20b is left blank.

See the Tamil part of the Triennial Catalogue.

Foll. 21a to 22a containing five stanzas taken from the Rāmatārakasatakas are in Telugu language. Foll. 22b is left blank. Fol. 23—24 contain a few verses in Kanarese. Foll. 25—26 contain a few stanzas relating to Dhanurmāsapūjā. Fol. 26b is left blank.

## (e) बृहस्पतिनाडी.

## BRHASPATINĀDĪ.

Foll. 27a-37a. Fol. 37b is left blank.

A treatise in astrology giving the characteristics, fortunes, etc., of persons born in the various Lagnas and their sub-divisions Contains two Amsas (Dhruva and Kinnara) in the Vṛścikalagna.

ध्रुवांशसंभवे गौरस्समगात्रश्च बुद्धिमान् । विप्रकाले निशानाथे ब्रह्मवंशसमुद्भवः ॥ शिवभक्तकुलीनोऽपि हरिशङ्करभक्तिमान् । सोदरश्चातृसंयुक्तः नदीतीरे जनिर्भवेत् ॥

#### End:

बुधदाये स्वीयभुक्तौ शुक्रभुक्तौ तु वा यदि ॥
मेषान्त्ये गोचरे मन्दे आपत्सन्न्यासको मृतिः ।
देहान्ते सद्गतिश्चेति पश्चादुत्तमजन्मवान् ॥
अंशनाडीषु विस्तारं दशामार्गेण योजयेत् ।
किन्नरांशफळं सत्यं प्रत्यक्षं वाक्पतेर्मतम् ॥

# (f) हरिनामकीतेन.

### HARINĀMAKĪRTANA.

Foll. 38a-48a. Fol. 48b is left blank.

A eulogy in Marathi language on God Viṣṇu and his various incarnations: by Tukārām.

Complete.

## Beginning:

जय नारायण ब्रह्मपरायण श्रीपतिकमलाकान्तम् । नाम अनन्तकहालकबरणो शेषनपावे अन्तम् ॥ नारदसारदिशवसनकादिकब्रह्माध्यानघरन्तम् ॥ जय ॥ मच्छकच्छपस्करनरहरिभजनीवामनरूपघरन्तम् । परशुरामस्वियरामचन्द्रभैये लीलाकोटिकरन्तम् ॥ जय ॥

### End:

लागतसवायायेतो लोटांगाणिमाततिरकोणिसांगत्याचि । सर्वस्वहाजीवठे विलाचरणि पाण्डुरङ्गा कोणिदावा मझा ॥ तुकाह्मणे गायिवाचे ताडातोडि तैशि एकघडिजातिमाय ॥

## (g) **நட**ராஜர் துதி.

#### NATARĀJARTUDI.

Foll. 49a—59a. Fol. 59b is left blank. See the Tamil part of the Triennial Catalogue.

#### (h) பரபரக்கண்ணி.

#### PARÂPARAKKANNI.

Foll. 60a-62a Fol. 62b is left blank.

See the Tamil part of the Triennial Catalogue.

# (i) **எந்நாட்கண்ணி**முதலிய**ன**.

#### ENNĀTKANNIMUDALIYANA.

Foll. 63a-71b. Fol. 64b is left blank.

See the Tamil part of the Triennial Catalogue.

Foll. 74a—89a contain some devotional songs in Marathi language. Fol. 89b is left blank.

#### R. No. 1439.

Palm-leaf. 148×1 inches: Foll. 54. Lines, 7 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

The first two foll. contain a few Kīrtanas of Purandaraviṭṭala. Fol. 3a contains a Gurustōtra. Fol. 3b is left blank.

# (a) पुरन्दरदासकीर्तनम्.

## PURANDARADĀSAKĪRTANAM.

Foll. 4a-19a. Fol. 19b is left blank.

Devotional songs composed in Kanarese by Purandaradās on  $God\ V$ isņu

Incomplete.

## Beginning:

ವರಗುರು ವುಸದೇಕ ನಿರವಾಯಿನ ತುನ್ನೇ ವುನ್ನ ನಿನೇನು ಯಾಗ ಹರಿಧಾಸರ ಸಂಗ ನಮಗೆ ದೊರಗಿತು ನಿನ್ನೇನು ॥ ಮಾಯದ ಸಂಸಾರಮವುಕರ ೀಗಿತ್ತು ನಿನ್ನಿನಿನ್ನೇನು ಇಗತ್ನೇ ಯಾ ದೆಕ್ಷಿಣ ನಾಮಜಿಹ್ಪೇಲೆ ದೊರಗಿತು ನಿನ್ನೇ ನಿನ್ನೇನು ॥ ವೆರೆಗುರು ॥

#### End:

ಕಾಮಿದೆ ಫಲಮಿವನಾ ಭಕ್ತರ ಫ್ರೇಮದೆ ಸಲಹುವನಾ ॥
ರಾಮನಾಮಸ್ಯರಣಾನನಾ ರತಿಸತಿಕಾಮನ ಸಂಹರಣಾ ॥ ಕಂಡೆ ॥
ದ್ವಾರಕಾ ದಹ್ನಿಣ ಕಾಶೀಯಂದುನು ಕೃಪ ಸಂಖಾತೀರವಾಸಿ । ತಾರಕ ಉಪದೇಶಿ । ತಾರಕ ಉಸದೇಶಿ ॥

ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೂಪಿ ॥ ತಂಡಿ ತರುಣ ನಿಧಿಯ ॥

## (b) रामपूजा.

## RĀMAPŪJĀ.

Foll. 20a-21b.

On details connected with the ceremonial worship of Rāma. Complete.

## Beginning:

् परमेश्वरप्रीत्यर्थे रामचन्द्रपूजां करिष्ये । कलशं गन्धपुष्पाक्षते-रभ्यर्च्यः

> कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रस्समाश्चितः । मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्स्मृताः ॥ कुक्षौ तु सागरास्सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदाऽथ यजुर्वेदस्सामवेदोऽप्यथर्वणः ॥

#### End:

## नीराजनम्---

सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा संराज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवींषि भवन्ति । एतावन्तो वै देवानां सुवः स एनं पुन-स्सुवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति । साम्राज्यं पूज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं परमेष्ठिराज्यं महाराज्यमाधिपत्यम्.

> अपराघसहस्राणि कियन्तेऽहर्निशं मया। दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व करुणाकर ॥

# (c) कनकदासकीर्तनानि.

### KANAKADĀSAKĪRTANĀNI.

Foll. 22a-27b.

Devotional songs in Kanarese on God Viṣṇu: by Kanakadāsa. Incomplete.

### Beginning:

ನಾನು ನೀನುಯೆನನ್ನು ದೇರೆ ಹಿನವೆನಾನವೇ ॥
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಳುದುನೂಡೆಲೊ ॥
ಹಳಉ ಜನ್ಯಉ ಬಿಟ್ಟ ಸಂದವರು ನೀನಲೋ ಮಲಮೂತ್ರ ಗೆರ್ಬ್ರನೆಲ್ಲಿ ನಿಂತವೆನು ನೀನಲೊ - - - - ಆಲದ ದಾರಿಯೆಲ್ಲಿ, ಬಂದೆವೆನು ನೀನಲೊ ॥
ನಿನಗೆ ಕುಲಗೂತ್ರಂಗಳುಂಟವನು ನೀನಲೊ ॥ ನಾನು॥

#### End:

ಇಂದೆನ್ನ ಜನ್ರು ಸೆಕಲಸಂಸದವಾಯಿತು | ಮುಂದೆನ್ನ ಜನ್ರು ಸಾಸಲ್ಯ ವಾಯಿತು || ತಂದೇ ಶ್ರಿಕಾಗಿಮೇಲೆ | ಆದಿ ಕೇತವರಾಯ | ಬಂದೆನ್ನ ಹೃದ ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲಯಾಗಿನಿಂಡ || ಬದಿದೇನು ||

Fol. 28a contains one Sīsapadya, Telugu, in praise of Narasimha. Fol. 28b is left blank.

## (d) **वादिराजकीतेनम्.** VĀDIRĀJAKĪRTANAM.

Foll. 29x-31a. Fol. 31b is left blank.

Devotional songs in Kanarese in praise of Viṣṇu worshipped as Hayavadana also called by the well-kuown name Hayagrīva: by Vādirāja.

Incomplete.

### Beginning:

ಧಾನ ರೀತಿಯ್ನಿಯನ್ನನೀ ಪಾಲಿಕೋ ! ಶ್ರೀ ವಿಭೂ ಹಯನೆದನಾ ||
ಥೀ ವಿವಿಧ:ಭವ ಯಿಸ್ಟ್ರು ಭಾವಿನೇ ನೊಂದೆ ತಾಮರೆದೆಳನಯನಾ ||
ಧಾನ ರೀತಿ ||

ಅಂಗನೇದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವೋಹದಿಂದ ಕೃಂಗಾರಗಳನ್ನೆ ಮಾ. । ಮಂಗ ಳಾಂಗ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಯು ಬೊಗಳವೆ | ಯಮಭಂಗಕುಳಗೊದನೊ || ಹ ಯವದನ || ಧಾವ ರೀತಿ ||

#### End:

ಕುಂತಿಯೆ ಗೆರ್ಬ್ರದೆರಿ ಉರ್ಬ್ರವಸಿದ್ರೋ ನೀನು। ಪಂತವನಾಡಿ। ಯಾದ ವರಗಳದು। ತಾರರಿ ಮುನಿವೇಷದೆರಿ ನೀನು ಅದ್ವೈತಂಬೊ ಆರಣ್ಯವನಗಳ ದು। ಮಧ್ವಮತಗಳರೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾರಮಾಡಿದ್ರೋ । ಮುದ್ದು ಹಯವೆದನ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಹದು। ಹದು ಹನುಮಂತೆ।

## (e) रामदासकीर्तनानि.

### RĀMADĀSAKĪRTANĀNI.

Foll. 32a-44b.

See the Telugu part of the Triennial Catalogue.

Fol. 45 contains some witty stanzas, fol. 46 a few Marathi stanzas and fol. 46b is left blank.

## (f) सन्तनामाविलः.

### SANTANĀMĀVALIH.

Foll. 47a-49a. Fol. 49b is left blank.

An enumeration of the pious devotees of God Viṣṇu: by the son of Jayarāma. This is in Marathi language.

Complete.

## Beginning:

तारकमार्गदावितिलोकाबोघहरति भेदयशङ्काजे, संसारसागरिनौका, त्याचि नाम पावन ऐका ब्रह्माशम्भुकुबेरप्रभञ्जन इन्द्रचन्द्रयमभास्कर-पावकवाक्पतिवरुणविसष्ठपराशरवाल्मीिकिव्यासमहाकाविगौतमाविश्वामित्र अग-स्त्यभागव बृषभदेव.

मुद्रललीलाशुक अवधूत दिगम्बर सोपन्तरमावल्लभ लोलम्ब सन्तोष-निम्बयागङ्गावर कोनेरिमुरारि शान्तालिङ्ग श्रीकृष्णगोगिया कृष्णदास जय-राम तुकोवा रामदास आनन्दमूर्ति.

#### End:

अनन्तमहान्त असे बहुसन्त जगितर्कतिगुप्त प्रकटजडम्किपिशे-चाहे बालोन्मत्तविदेहिनिरङ्कशवर्णियले हिर्मिक्तिचतुर्विधमुक्तज्वाल भग-वत्परज्याते विज्याते ह्मणुचिन्मय मगपावनहे सुकृतीविकृति विणगात असे जयराम सुताचे वाणी

Foll. 50—52a contain some Läli songs. Fol. 53b is left blank. Foll. 53—54 contain also some stray songs.

#### R. No. 1440.

Palm-leaf. 16×1 inches. Foll. 75. Lines, 5 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

## (a) दीक्षितकृतयः.

### DĪKŞITAKŖTAYAḤ.

Foll. 1a-6b.

Devotional songs on Rāma, Kṛṣṇa, Raṅganātha, the goddess Lakṣmī, etc. The names of the Rāgas are also indicated in the case of certain songs.

## Beginning:

## सावेरी ।

कलये तावकीनचरणिकसलये पाहि रङ्गनिलये लोचनपरिहसितकुवलये त्वदेकशरणोऽहम् ॥ कलये ॥ कमले करयुगलविराजितकमले सुरदन्तिकसमर्पितकमले निस्तुलधूपादिपरिमले त्वदेकशरणोऽहम्

#### End:

शारदाम्बुजदलनेत्रन सनकादिमुनिनुतपात्रन ।
सूर्यनन्दन रिपुसूदन सुगुणवारिधीन रणपोत्तन ॥
पश्चशरारिनुतनामन सश्चितदुरितिवरामन ।
काश्चनांशकवनमालन वरद काश्चिनिलयाश्रितपालन दिधिचोरना ॥
127-A

# (b) रामदासकीर्तनम्.

### RĀMADĀSAKĪRTANAM.

Foll. 66-156.

See the Telugu part of the Triennial Catalogue.

Fol. 16 contains Rāmacūrņikā and fol. 17 contains some Bhāgavataślōkas.

# (c) पुरन्दरदासकीर्तनानि.

### PURANDARADĀSAKĪRTANĀNI.

Foll. 18a-21b.

Similar to the work described under R.No. 1439(a) ante. This is in Kanarese language.

Incomplete.

## Beginning:

ಇದು ಯೇನಂಗ ಮದನಜನಕ ತ್ಕೊರವಿಯನರಸಿಂಗ | ಮುದ್ದು ರಂಗ | ಮೋಹನಾಂಗ | ದೇವತುಂಗ | ಪಾಂಡು ರಂಗ |

ಸುರರುಸ್ತು ತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಲು ತೂಟ್ಯವಿಸುಕೆ ತಿರಿಯಾ ಯಾತಕೆ । ಬಾ ಯಾತ್ರೇರ ನಾಹ್ಳಳನಗೆ ॥

#### End:

ಸ್ನಾನಉ ಯಾತಕ್ | ಸಂಧ್ಯಾಜಪತ್ಸವ್ಯಾತಕ್ | ಮೌನವ್ಯಾತಕ್ | ಮಾ ಘಸ್ನಾನವ್ಯಾತಕ್ | ಅಂಗದೆಂಡಗಲ್ಯಾಗೆ | ಆತ್ರ್ವದಾಘಾತಉ ತಿಂಗಲ್ ಚಾಂ ದ್ರಾಯಣವ್ರತವ್ಯಾತಕ್ | ಮಂಗಳಮೂರ್ತ್ತಿಯೇ | ಪುರಂಧರ ವಿಶಲನ ಹಿಂ ಗಾದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮನುಜರಿಗೆ ||

Fol. 22 contains a few Phalasruti stanzas of the previous Kīrtana and fol. 23 contains some miscellaneous stanzas.

## (d) जलकीडा.

## JALAK RĪDĀ.

Foll. 24a - 30b.

Describes the sporting of Lord Kṛṣṇa with the Gōpīs in the river Yamunā.

Incomplete.

गोपी गोपाललाल राबुमन्दिरमा । तेते ता सुगन्दनर्ततिकरि भायी ॥ गोपी ॥ धृम धृम धृम धृम मृदङ्ग चिरनननन्द्रपरङ्गधिगिता । धिगतातलुङ्ग उगटतरसनायी ॥ गोपी ॥

#### End:

कण्ठपरकोकिलादशनुपरदामिनी अधरपरसरहितवारो । कहतस्वविरङ्गजब अंगच्छबकेसरीराधवदनपरचन्द्र बारो ॥ Fol. 31 contains a few stanzas relating to Bhagavannāman.

## (e) सुमूर्षुविषयः.

MUMŪRŅUVIŅAYAḤ.

Foll. 31b-33a.

On the conduct prescribed for a person when he is in imminent danger of death.

Incomplete.

## Beginning:

वैद्यनाथदीक्षितीये श्राद्धकाण्डे मुमूर्ष्विषयम् ।

मानसिकस्नानानि कृत्वा तत ऊर्ध्वपुण्ड्ं त्रिपुण्ड्ं वा उभयमपि वा यथास्वाचारं बिभृयात् ।

यथाह मरीचिः---

संपे दृष्ट्वा यथा छोके दर्दुरा भयविह्वलाः । ऊर्ध्वपुण्ड्राङ्कितं तद्वत् कम्पन्ते यमिकङ्कराः ॥

शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदन्ति नियमन्तु ये । महत्कार्योपरोधेन न स्वस्थस्य कदाचन ॥ इति ॥

शरीरस्यात्यये मुमूर्षीः भूम्यां शयनं तस्मिन् प्राप्ते साति तेन कर्तु-मशक्यं प्राजापत्यादिनियमं कर्तव्यत्वेन ये वदन्ति तेषु तत्पापं गच्छति.

#### End:

अन्त्यकाले हरिहरनामकीर्तनादिफलं स्मर्यते— यथाकथित्रद्गोविन्दे कीर्तिते वा श्रुतेऽपि वा । पापिनोऽपि विशुद्धांस्स्युः शुद्धा मोक्षमवामुयुः ॥

> वैकुण्ठरयैकसोपानं हरेर्नाम विधेरसुत । तरमात्सर्वे परित्यज्य नामनिष्ठो भवानघ ॥

## (f) जगन्मोहनकृष्णमन्तः.

JAGAN MÕHANAK RSŅA MANTRAH.

Fol. 33a.

Similar to the work described under No. 6303 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete.

### Beginning:

ओं संमोहनकृष्णमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, परमात्मा श्रीसंमोहनकृष्णो देवता; संमोहनश्रीकृष्णप्रसादसिच्चर्थे जपे विनियोगः.

### End:

ध्यानम्---

ध्यायद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारहरिशङ्खवराभयानि । दोभ्यी दधानमिनशं सरसं च भैष्मीसत्यासमेतमखिळप्रदिमिन्दिरेशम् ॥ ओं श्रीं क्षीं संमोहनकृष्णाय नमः ॥

Fo 1. 33b—34b contain a few stanzas of Pāpaparihāra taken from the Pañcanadīśvaramāhātmya. Foll. 34b—36a contain Sītā-kalyāṇagadya. Foll. 36b—37b contain a few pithy stanzas.

(g) सोपानपश्चकम्. SÖPĀNAPAÑCAKAM.

Foll. 37b-38b.

Same work as that described under No. 9543 of the D.C.S. MSS., Vol. XVIII.

Complete.

# (h) शिवरामनामकीर्तनम्.

#### ŚIVARĀMANĀMAKĪRTANAM.

Foll. 38b-39b.

On the religious efficacy of repeating the names of Rāma and Šiva.

Complete.

## Beginning:

म्लेच्छोऽपि वा यदि भवेत् भगवद्गक्तिसंयुतः । न तत्समश्रतुर्वेदी नाग्निष्टोमादियज्ञकृत् ॥ नृणामत्यन्तसुलभः सच्चिदानन्दसंभृतः । अनादायफलो धर्मी रामरामेतिमन्त्रराट् ॥

शिववर्णत्रयं रामो रामवर्णत्रयं शिवः । शिवरामद्वयं नाम अभितेजो यथा तथा ॥ श्वपचो वा दिवाकीर्त्यश्रण्डालो वात्मघातकः ॥ म्लेच्छो वा पिशुनो वापि सुरापी वाथ निन्दकः । नामोच्चारणमात्रेण निवृत्ताघः परं व्रजेत् ॥

#### End:

मन्नाम येषां मरणे समागते मचेतसा वान्यधिया च नामा(ज्ञा)। हीनाक्षरं वाधिकवर्णयुक्तं ममैव लोकं प्रददामि सत्यम् ॥

## (i) भक्तिविषयकग्रन्थः.

## BHAKTIVISAYAKAGRANTHAH.

Foll. 39b-42b.

Stanzas dealing with devotion to God Viṣṇa. Complete.

दत्तात्रेयावतारमाह—

अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षित आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः । यत्पादपङ्कजपरागपावित्रदेहाः योगार्थमापुरुभयीं यदुहेहयाद्याः ॥

अहमेव तुभ्यं दत्त इति यत् अत आह अतस्सनाम्नो दत्तोदजातः अतः स्वभक्तेभ्यो योगैश्वर्यरूपं दानं यचिरितं दर्शयति ।

#### End:

कर्मानुसारेण धनार्जनं च वेदार्जनं शास्त्रसमार्जनं च ॥ भविष्यति श्रवणं चापि विष्णोः अत्यादरेण श्रवणं दुर्घटं च । अत्यादराद् भागवतं च सारमास्वादनं दुर्घटं मर्त्यलोके ॥

## (j) बालचारतम्.

BALACARITAM.

Foll. 42b-46b.

Devotional description in Marathi language of the sports of Lord Kṛṣṇa when he was a child : by Tukārāma,

Complete.

## Beginning:

श्रीहरिची बालचरित.

गोकुलान्त ऐसरजाली एकदिवसानन्दकांन्ता प्रातःकालीदहीष्टुसलिदा कृष्ण एवृनी अवचिता काये करितो ऐकं अतां एकहाती रवीवरीतरे.

. एकघटी करि काँतुकधावरि रावुगामगं राजीवलोचनं स्वस्त
. . . . . बानिति निम्बुलोण करि जननि मुकुन्दा
बाललीलाहे कथिलीमाष अम्बरनाथ बोले ॥ श्रीहरिचि ॥

#### End:

दोनिलक्षजाचे बन्दिजनदेखा फायीदळलेखानकरवम । तुकाह्मणे ऐशाभोगिता सोहळा साङ्गता आदे लागे लानाही ॥ श्रीकृष्ण ॥

Foll. 47a-48a contain some Marathi songs. Fol. 48h is left blank. Fol. 49 contains some few stanzas.

# (k) वैराग्यशतकम्.

### VATRĀGYAŚATAKAM.

Foll. 50a-64a. Fol. 64b is left blank.

A centum of stanzas inculcating renunciation. The headings of the Daśakas are given below:--

- १. तृष्णादुषणम्.
- २. विषयपीरत्यागविडम्बना.
- ३. याच्ञाद्षणम्.
- भोगस्थैर्यापहातिः.
- ५. कालमहिमपद्धतिः.

- ६. यतिनृपतिसंवादः.
- . ७. मनस्सम्बोधनपद्धतिः.
- ८. नित्यानित्यविवेकः. ९. शिवार्चनपद्धतिः.

  - १०. अवध्ते उद्धतिः.

Contains Dasakas one to nine complete, and the tenth incomplete.

## Beginning:

गूढोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकाच अच्छिखाभासुरो ळीलादग्धविलोलकामशलभः श्रेयोदशाग्रे स्फरन् । अन्तरस्फूर्जदपारमोहतिमिरपाग्मारमुच्छेदयं-श्चेतस्सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥

## अथ तृष्णाद्षणम् —

भ्रान्तं देशमनेकदुःखमखिलं प्राप्तं न किश्चित्फलं त्यक्का जातिकलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला। भुक्तं मानविवर्जितं परगृहेष्वाशङ्कया काकवत् तृष्णे जृम्भासे पापकर्मपिशुने नाद्यापि सन्तुष्यासे ॥

#### End:

चण्डालः किमयं हि जातिरथवा शृद्गोऽथ वैश्योऽथवा किं वा तत्त्वविवेकपेशलमितयोंगीश्वरः कोऽपि वा । इत्युत्पन्नविकल्पजलपमुखरैराभाष्यमाणा जनै-

र्न कुद्धाः पथि नैव दुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः ॥

Fol. 65 contains a few stanzas of Bhīşmaparvasangraha and foll. 65a-69a contain some pithy songs in Marathi. Fol. 69b is left blank.

## (र) शिवनाममहिमा.

### ŚIVANĀMAMAHIMĀ.

Foll, 70a-71b.

On the religious efficacy and importance of the repetition of as well as the listening to the names of God Śiva.

Incomplete.

## Beginning:

लोके मुमुक्षवः केविचित्तशुद्धिमभीष्सवः । वाचा पठिन्ति ये वेदान् तूष्णीं नानुभवन्ति ते ॥ यन्नाम गोकोटिसहस्रकोटिभदानपुण्याधिकपुण्यपुण्यम् । यन्नाम कन्यार्नुदकोटिकोटिभदानपुण्याधिकपुण्यपण्यम् ॥

#### End:

बह्महत्यासहस्राणि पुरा छत्वापि पुल्कसः । शिवेति नाम विमलं श्रुत्वा मोक्षपदं ययौ ॥ कतृनां दशकोटीना(मश्व)मेधसहस्रकम् । शतं षोडशदानं तु गायत्री शतलक्षकम् । शतवारिममां भूमिं पदिक्षणमथाकरोत् ॥ नामश्रवणतः पुंसां तत्फलं

Fol. 72 contains some pithy stanzas in Marathi.

## (m) राधाकल्याणम्. RĀDHĀKALYĀNAM.

Foll. 73a-74b.

Deals with the marriage of Lord Kṛṣṇa with Rādhā. Complete.

## Beginning:

वैनतेयांसगो भूत्वा श्रीकृष्णः पार्थसारिथः । सन्ध्यामुखे पुनस्तस्मादाययौ खगवाहनः ॥ पूर्णचन्द्रनिभां राधां दृष्ट्वा नन्दगृहोपिर । पुलकाङ्कितसर्वोङ्गः का सा सौधोपिर स्थिता ॥ इति सञ्चिन्त्य लक्ष्मीशः तत्समीपमुपाययौ ।

विवाहं छोिककं कृत्वा द्रक्ष्यामोऽत्र महोत्सवम् । तदा महावाद्यरेवस्समेता(नागान्तक)स्थं मनुजाकृतिं हिरम् । दृष्ट्राथ तां सागरजां च तस्थौ सन्तोषमापुर्यदुवर्यसङ्घाः ॥

#### End:

पूजयामास सस्नेहं राधायाः पितमादरात् । आरात्रिकं तु चक्राते यशोदा देवकी तयोः ॥ रक्ताक्षतैस्तदा विन्ना अच्युतं पूजयन्त्युत । पृष्पवर्षे तदा . . . विष्णुपदा नृप ॥

## Colophon:

इति ब्रह्मकैवर्ते श्वेताश्वब्रह्मसंवादे कृष्णलीलामृतखण्डे मध्य . . नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥

Fol. 75a contains a few lines of Sūryanamaskāra. Fol. 75b is left blank.

#### R. No. 1441.

Palm-leaf.  $14\frac{1}{2} \times 1$  inches. Foll. 45. Lines, 5 in a page. Grantha. Good.

Purchased in 1914–15 from M.R.Ry. Āñjanēya Šarma of Varahūr, Tanjore district.

Incomplete.

# पुरन्दरविट्ठलकीर्तनानि.

## PURANDARAVIŢŢHALAKĪRTANĀNI.

Devotional songs in Kanarese in praise of Vitthala, a form of Viṣṇu: said to be by Purandaradās.

## Beginning:

ಇವನಾಹಿ ಉದುಕೊಂಡು ಹೋಗುಜೋಗಿ II
ನರಹರಿಯಾಹಿ I ಉದುಕೊಂಡು ಹೋಗುಜೋಗಿ II
ಹಿರೀನಮಾಮಾಡಾ I ಕೇಲನೆ ಬಾಲಾಬಹುಭಂಡ
ಹರಿ ಕುಣೆದು ಕುಣೆದು ಪುಟಿನೀಜೀವಿ
ವಿದರೇ ಬೆನ್ನು ನಂದು ಕಟ್ಟಿದಕು
ಕಲ್ಲು ಬೆನ್ನು ತಾಕಿ ಹರಿ ಮೌಮೋಲೇಯರಿ II
ಗಂಡಾನಾ ದೊಳಗೆ ದಾವ್ಯಾಡಬಂದರ ತುಟ್ಟಿ ಬೀರೇದಾನ II

\*
ಹತ್ತೆ ರ್ವಾಲೊಡನಗಾಳಂದ
ಪ್ರಿತಿಗೋಲಡಾ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ II
ಅಪ್ಪಯಾಬೋ ಹೋಗದೆಮುನ್ನೆ

### End:

## ಮುಖಾರಿರಾಗ-

ಹರಿಯೆಧಿಕ ಹೆರೆನಭಿಕ ಯೆಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಡದಿರು ಹರಿಹರಭೆಕ್ತರಲ್ಲ ನೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿನುಗೆ ॥ ಹರಿ ॥ ಹರಿಯು ಬಾಗಿಲಕಾಯಿದೆನ ಬಲಿ ಭಾಗ್ಯನಂತನಾದ ಹರನು ಬಾಗಿಲಕಾಯಿದೆ ಬಾಣನಲಿದೆ ॥ ಹರಿವಾರಿದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಬಂದೆ ದುರಿತಪಗೇರಿದೆ ಹರೆ ವೆರಿದೆ ಅವನಮಿತ ಹತೆಬಾದೆನರಿಯ ॥ ಹರೆ ವೆರಿಸಪಡೆದು ಬಸ್ಸಾಸುರನು ಯನ್ನ ಟೈ ,

ಹರನ ಕಿರದೆಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಲು ಬರಲು ಹರಿ ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ತ್ರಿಪುರಾರಿ ನೊರೆಯಿಡಲು ಕರಿವರದ ಪುರಂಧರ ವಿಶ೨ ಕಾದೆದನರಿಯು || ಹರಿ ||

Fol. 45b is left blank.

#### R. No. 1442.

Paper.  $10\frac{3}{4} \times 5\frac{5}{8}$  inches. Foll. 51. Lines, 12 in a page. Dēvanāgarī. Good.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Āñjanēya Śarma of Varahūr, Tanjore district.

(a) प्रयाणपुरीमाहात्म्यम्.

PRAYĀŊAPURĪMĀHĀTMYAM.

Foll. 1b-31b.

On the holiness and religious importance of Prayāṇapurī Tirukkaḍambūr (?) (aplace in the Tanjore district) and of the sacred shrine therein dedicated to the worship of Śiva under the name of Purāṇēśvara.

Stated to be found in Adhyāyas 69 to 81 of the Uttarakhanda of the Skāndapurāņa.

Contains the following subjects:-

६९. पुराणेश्वरमाहात्म्यकथनम्.

७०. कदलीवनकौशिकापुरीमाहा-रम्यकथनम्.

७१. प्रयाणपुर्याख्यानम्.

७२. अमृतरक्षणकथनम्.

७३. युद्धारम्भकथनम्.

७४. अमृतिलिङ्गमाहात्म्यकथनम्.

७५. प्रयाणपूरीमाहात्म्यकथनम्.

9ξ. Do.

७७. गौरीतपश्चरणवर्णनम्.

७८. राजपत्नीमोचनम्.

७९. ब्रह्मशापमोचनम्.

८०. प्रयाणपुरीमाहात्म्यम्.

८१. स्थानप्रभावकथनम्.

## Beginning:

शुक्काम्बरघरं देवं शाशिवणी चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्योपशान्तये ॥

## श्रीशौनकः---

कैलासशिखरे रम्ये कल्पद्रुमनिभूषिते । नानारत्समाकीर्णे देवर्षिगणसेविते ॥

## श्रीभगवानुवाच---

भवतां कथियष्यामि स्थानं प्रियतरं मम । उत्तमं सह्यजातीरे प्राक् सिन्घोर्योजनाष्टके ॥ फलप्रदं मनुष्याणां सद्य एव तथा सताम् । पुराणेश्वरमित्येव नाम्ना लोकेऽतिविश्रुतम् ॥

इत्यन्योन्यं श्रम्भुनैव प्रशस्तं सर्वेऽप्येते तापसाः प्रीतिभाजः। स्थानादस्मान्नैमिषीमप्यवाञ्छन्(मुचन्)वासं चकुः श्रीपुराणेश्वरेऽस्मिन्।। Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे शम्भुसप्तर्षिसंवादे पुराणेश्वरमाहात्म्यं नाम एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥

> तदाप्रभाति तत्स्थानं देवानां विजयावहम्। विजयाक्यपुरी नाम्ना महावीरपुरीति च॥ प्रसिद्धिमगमछोके तत्र त्वमपि पूजय। एकपुष्पार्चनेनापि महादेवः प्रसीदिति॥ तवायं मनसोऽभीष्टं तत्र दास्यति वै ध्रुवम्। मदीयं वचनं सर्वमवबुध्यस्व मानद॥ इत्युक्ता विररामाथ वाणी चाकाशगोचरा।

Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे उत्तरखण्डे कदळीवनकौशिकापुरीमाहास्म्यं नाम सप्ततितमोऽध्यायः॥ तदाप्रभृति तत् क्षेत्रं श्रीप्रयाणपुरीत्यभूत् ॥
तिस्मन् पुण्यतरे क्षेत्रे ब्रह्मविष्ण्यादिसेविते ।
नित्यं च कल्यांशेन वासो मोक्षप्रदायकः ॥
क्षणं वा क्षणिकार्धे वा दिनं वाथ दिनार्धकम् ।
तेषां वासं च कैलासं भविष्यति न संशयः ॥
अधहरमतिपुण्यदायकं शुभकरमर्थदमायुषप्रदम् ।
निवसाति नियतं नरं च योऽस्मिन्स भवति ह जनस्य चेश्वरः॥

### Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे श्रीप्रयाणपुरीमाहात्म्ये प्रयाणपुर्याख्यानं नाम एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥

#### End:

यत्सित्रिघौ प्रतिदिनं कारणं कथितं मया।
मत्समो नास्ति वा लोके नास्तीत्येव च मे मितः॥
ये श्रुण्वन्ति कथामेतां ये पठन्ति द्विजोत्तमाः।
शिवज्ञानैकानिष्ठाश्च लभन्ते पदमैश्वरम्॥

## Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे क्षेत्रवैभवखण्डे उत्तरखण्डे कदळीवनप्रयाणपुरी-माहात्म्ये स्थानवैभवकथनं नाम एकाशीतितमोऽध्यायः ॥

## (b) कन्दुकापुरीमाहात्म्यम् । KANDUKĀPURĪMĀHĀTMYAM.

Foll. 32b-51a. Foll. 32a and 51b are left blank.

On the holiness and religious importance of Kandukāpurī or Tirappandaṇainaliūr (about  $7\frac{1}{2}$  miles from Tiraviḍaimarudūr) and of the sacred shrine therein which is dedicated to the worship of Siva.

Contains Adhyayas 1-11 complete as given below:-

१. क्षेत्रवैभवकथनम्.

७. शिवसन्दर्शनम्.

२. स्थलवैभवकथनम्.

८. देवीतपश्चरणम्.

३. तीर्थक्षेत्रवैभवकथनम्.

९. पार्वतीविवाहः.

४. स्वर्गलोकप्राप्तिकथनम्.

१०. आलयनिर्माणरथोत्सवादि-पूजाविधानम्.

५. धर्मकान्तपुत्रावाप्तिकथनम्.

११. वालितीर्थमहिमवर्णनम्.

६. पार्वतीशापकथनम्.

## Beginning:

ब्रह्मज्ञास्सुमहात्मानः ऋषयदशौनकादयः। धर्मज्ञा अनस्याश्र सत्यव्रतपरायणाः॥

कन्दुकापुरमाहात्म्यं वद विस्तरतोऽधुना ।

## श्रीसूतः--

साधु पृष्टं महाप्राज्ञा लोकानां हितकाम्यया।।
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिः तपतां मुनिसत्तमाः।
यतः कन्दुकपुर्याश्र माहात्म्यं पृच्छतोऽधुना ॥
कन्दुकापुरमाहात्म्यश्रवणात्पापनाशनम्।
सर्वाभीष्ठप्रदं नृणां पुत्रपौत्रप्रदायकम्॥

## Colophon:

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे कन्दुकापुरीमाहात्म्ये क्षेत्रवैभवं नाम प्रथमो-

ऽध्यायः ॥

#### End:

सूत:--

यः स्नायात् वालितीर्थे तु माघमासे दिनत्रयम् । कोटिवंशसमायुक्तो ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ सूर्यचन्द्रोपरागे च वालितीर्थे च यो नरः। स्नानं करोति विप्रेन्द्राः चक्रवर्ती भवेद्धि सः।।

### Colophon:

इति स्कान्दे महापुराणे कन्दुकापुरीमाहात्म्ये वालितीर्थमहिमा(नुवर्ण)नं नामैकादशोऽध्यायः॥

#### R. No. 1443.

Paper.  $8\frac{3}{4} \times 6\frac{3}{4}$  inches. Foll. 26. Lines, 15 in a page. Grantha. Injured.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Lakṣmīnarasimhācārya of Rāmēśvaram.

## प्रसन्नवेङ्कटेशमाहात्म्यम्.

#### PRASANNAVĒNKATĒŚAMĀHĀTMYAM.

On the greatness of Prasanna Vēnkatēša, a form of Viṣṇu, worshipped in the sacred place known as Kuṇaśēkharam situated about eight miles west of Srirangam.

Adhyāyas 1—10 complete, but wants 30 stanzas in the beginning; stated to be found in the Bhaviṣyōttarapurāṇa.

### Beginning:

## Colophon:

इति प्रसन्नवेङ्कदेश्वरमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः॥

#### End:

भवतो दर्शनादेव सम्प्राप्यतां(प्तो)मे मनोरथम्(ः) ॥ एवं वदन्तं पृथुकीर्तिभूपं स ज्ञानवमीभ्यवदत्सुतुष्टः । निवेद्य वृत्तान्तमिमं समग्रं हरेस्ततस्सर्वमहं ब्रवीमि ॥

## Colophon:

इति भविष्योत्तरपुराणे प्रसन्नवेङ्कटेशमाहात्म्ये दशमोऽध्यायः श्रीवेङ्कटाद्विनिलयः श्रीमानाश्रितवत्सलः । श्रेयांसि दद्यात् भूयांसि शीघं नः कामिताथर्धक ॥

#### R. No. 1444.

Paper.  $8\frac{3}{6} \times 6\frac{3}{4}$  inches. Foll. 16. Lines, 22 in a page. Grantha. Much injured.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Laksmīnarasimhācārya of Rāmēšvaram.

## (a) ब्रह्मविदाशीर्वादपद्धतिः.

## BRAHMAVIDĀŚĪRVĀDAPADDHATIH.

Foll. 1a-6b.

Benedictory passages wishing the realisation of the identity of the individual soul with the Supreme Brahman which pervades all manifested things: by Vidyaranyamuni.

Complete.

## Beginning:

हिरण्यगर्भादिस्थावरान्तशरीरेषु यदेकं चैतन्यमस्ति तदेवाहमस्मीति दृदज्ञानसिद्धिभूयात् । लयविक्षेपकषायरसास्वादेभ्यो रक्षितं चित्तमविष्ठेन ब्रह्मण्यवस्थितं भूयात् ।

#### End:

साधनान्तरनिरपेक्षतया वयमेव भासमानत्वादात्मा स्वयंप्रकाश इति स्वयंप्रकाशात्मानुभवस्सम्यगाविभ्र्यात् । अत्रस्थास्सर्वे मद्र्पज्ञानाज्जीवन्मुक्ता भवयुरिति ॥

## Colophon:

इति श्रीमद्विद्यारण्यगुरुवयेविरचितव्यक्षविदाशीर्वोदपद्धतिस्समाप्तिमग-मत्॥

#### (b) सदाचार:.

### SADĀCĀRAH.

Foll 6b-10b.

On the course of conduct said to have been laid down in authoritative treatises and intended for the observance of good people, which is said to consist in self-realisation: by Sankarācārya.

Complete.

## Beginning:

श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यवर्यशङ्कराचार्यविरचितस्सदाचारः

सिचदानन्दकन्दाय जगद् हुरहेतवे ।
गिलताखिलभेदाय नमोऽनन्ताय विष्णवे ॥
सर्ववेदान्तसिद्धान्तैर्प्राथितं निर्मलं फलम् ।
सदाचारं प्रवक्ष्यामि योगिनां ज्ञानसिद्धये ॥
प्रातस्त्मरामि देवस्य सिवतुर्भगं आत्मनः ।
वरेण्यं तिद्धयो यो निश्चदानन्दे प्रचोदयात् ॥
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जाग्रत्स्वमसुषुप्तिषु ।
यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवास्मि परं बृहत् ॥

#### End:

सदाचारिममं नित्यं योऽनुसन्दयते बुभः संसारसागराच्छीघं मुच्यते नात्र संशयः॥

#### Colophon:

इति श्रीमच्छङ्कराचार्घावेराचितस्सदाचारः समाप्तः॥

## (c) आत्मविद्याविलासः.

## ĀTMAVIDYĀVILĀSAH.

Foll. 10b-16b. Foll. 14b and 15b are left blank.

A eulogy in 60 stanzas of the Āryā metre on his Guru Paramaśivēndrabhagavatpāda made by his disciple Sadāśivēndrabrahmēndra with a view to the attainment of the knowledge of the Brahman. It is so called because it incidentally explains the knowledge of the self.

Complete.

### Beginning:

चिन्मुद्रितकरकमलं चिन्तिताभी(सकले)ष्टदं विमलम् ।
गुरुवरमाद्यं कश्चन निरविधकानन्दनिर्भरं वन्दे ॥
वटतरुनिकटनिवासं पटुतरिवज्ञानमुद्रितकराञ्जम् ।
कश्चन देशिकमाद्यं कैवल्यानन्दिनभरं वन्दे ॥
निरविधसंस्रितिनीरिधनिपतितजनतारणस्फुरन्नोकाम् ।
परमतभेदनष्ट्रिकां परमिशिवन्द्रार्यपादुकां नौमि ॥
देशिकपरमिशिवन्द्रादेशवशोद्युद्धदिन्यमिहिमाहम् ।
स्वारमिन विश्रान्तिकृते सरसं प्रस्तौमि कश्चिदिदम् ॥
निरुपमनित्यनिरीहो निष्कसीरद्वारिपरिवृतोदारे ।
मन्दं मलयजपवने वाति प्रस्वापित कोऽपि यतिराजः ॥

#### End:

अरसमगन्धमरूपं विरजस्कमसन्त्वमतमस्यम् । निरुपमनिभयतन्वं तत् किमपि द्योतते नित्यम् ॥ इति गुरुकरुणापाङ्गादार्याभिस्त्र्यिकषष्टिसङ्ख्याभिः । निरवद्याभिरवोचं निगमशिरस्तन्त्रसारललितार्थम् ॥ गदितिमम्मात्मविद्याविलासमनुवासरं स्मरन् विबुधः । परिणतपरात्मविद्यः प्रपद्यते सपदि परमार्थम् ॥

## Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीपरमशिवेन्द्रभगवत्पादपूज्यपाद-शिष्यसदाशिवेन्द्रब्रह्मेन्द्रविराचितमा(आ)त्मविद्याविलासः सम्पूर्णः॥

> ब्रह्मानन्दयतिन्द्राय शिष्यवर्गपराय च । नित्याय निर्विकाराय पिप्पलेशाय वै नमः ॥

#### R. No. 1445.

Paper.  $6\frac{1}{3} \times 8$  inches. Foll. 51. Lines, 16 in a page. Dēvanāgarī. Good.

l'urchased in 1914-15 from M.R.Ry. Lakṣmīnarasimbācārya of Rāmēśvaram.

## सङ्गीतशाकुन्तलनाटकम्.

# SANGĪTAŚĀKUNTALANĀŢAKAM.

The well-known drama of Kālidāsa written in Marathi language and intended to be represented in accompaniment to music.

Contains Ankas one to four complete, and the fifth incomplete.

## Beginning:

पद - राग - खमाज तालधुमाली चाल - जयश्रीरमणा भवभयहरणा

पश्चतुण्डनररुण्डमालघरपार्वतीश आधीनमितो ॥ विष्ठवर्गनग

समकराया विष्ठेश्वरगणपतिमगतो ॥ पश्च ॥ धु० ॥

कालिदास कविराजरिचतहें गानीं शाकुन्तलरिचतों ॥ जाणुनिया न

न सेहें मह कृत्यभरिशरोधेतों ॥ ईश्चवाचालेशिमळे तरिम्दयन

शेवटीं जाता ॥ यान्यायें बलवत्कविनिजवाकपुष्पीं रिसकार्चन करितो ॥ १ ॥

[सूत्रधारप्रवशकारेतो]

साकी - राग - जोगी, ताल धुमाली.
सकलकलागुणवेत्ते पण्डित आजसभेमथिं असती ॥
यांना तोषावया पाहिजे कालिदासकवी सुकृती ॥
दुष्करबहु आहे । सखये रङ्गस्थलपाहे ॥ १ ॥
म्हणुनि साङ्गतों भलती सलती व्यर्थिच नाटकरचना ॥
अभिज्ञानशाकुन्तल तत्कृतिदावुनि सुखबूं याना ॥
पात्रें तीं सजवी, माझा चिन्तामी विझवी ॥

[हीपस्तावनाझाली] [तदनन्तर हरिणा मार्गे सारथ्या सह दुष्यन्त-राजा रथान्त बसून प्रवेशकरितो] (सारथी—राजाकडे व मृगकडे पाह्न)

साकी - रागजोगी तालधुमाली.
परन्याचेथन कन्या तेंन्या देउनि आजिम सुटलों।
ठेवजसी मालकासि अर्पुनी आजऋणां तुनि फिटलों।
मुलिनों या आतां॥ गेलीलाड किमम दुहिता॥
चवथा अङ्क समाप्त॥

अङ्क ५. वा.

(आसनस्थ राजाव विदूषकप्रवेश करितात)

विदू — (कानदेऊन) अरे मित्रा, सङ्गीतशाळे कडे जराकानदे पहा चीजकशीमजेदार असून त्यांत स्वरकसे गोडभक्षन सोडले आहेत लावाठतें, हसपदिकाराणीची गाण्याची ताली मचालली आहे। End:

शार्क एकमेकांची पीति जडल्यामुळें माझ्यामागें तुम्ही माझ्या मुलीचा स्वीकारकेलात, ही गोष्ठपीतिपूर्वकमला मानवली.

साकी - रागजोगी ताल धुमाली.

#### R. No. 1446.

Paper. 8½ × 7 inches. Foll. 54. Lines, 20 in a page. Grantha. Fair.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Laksmīnarasimhācārya of Rāmēśvaram.

वैखानसागमः--काश्यपीयः.

## VAIKHĀNASĀGAMAH: KĀŚYAPĪYAH.

Foll. 1a-24b. The remaining foll are left blank.

This Agama work on the worship of Visnu consists of many Samhitas of which the one in the present MS. is attributed to Kāśyapa.

Contains Adhyayas one to eighteen complete and the nineteenth incomplete. They treat of the following subjects: -

- १. उपोद्धांतः.
- २. भुवनखण्डविधिः
- ३. वासकोग्यदेशनिरूपणम्. १३. मासपक्षादिपरीक्षा.
- थ्र. विमानभेदविधिः.
- ५. अग्न्युत्पत्तिविधिः
- ६. पौण्डरीकविधानम.
- ७. श्रीकामविधिः
- ८. पौण्डरीकाभिविधानम्.
- ९. अद्भुतशान्तिविधिः.
- १०. पौष्टिकाभिचारामुप्मिक-विधिः

- ११. वास्तुविधिः.
- १२. भौतिकादिद्यक्षनिरूपणम.
- **१४. श्रामादिविधानम.**
- १५. गृहश्रेणिकादिनिरूपणम्.
- १६. शिबिरविधानम.
- १७. पश्चमूर्तिविधानम्.
- १८. गृहवास्तुविधानम्.
- १९. गृहवास्तुविधानम.

## Beginning:

श्रक्काम्बरघरं ( . . ) सर्वविद्वापशान्तये ॥

यस्य द्विरदवक्राधाः ( . . ) विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ विष्वक्सेनः स्पृता राजा भगवान् शुद्धकर्मणः।

तस्मान्नान्यसुपासीत कर्मणां विष्नशान्तये ॥

श्रोतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितम् । तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः ॥

काश्यपमाश्रमे समासीनं सर्ववेदवेतारं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञमृषि सुप्र-सन्नमिगम्य भगवन् केन विधानेन कैर्मन्त्रैः कं देवमर्चयन्तः परमं पदं गच्छेयुरिति सर्वभूतिहते रता सुनयोऽप्रच्छन् । स तेभ्यः प्राह श्रुत्य-नुकूळविधिना वैदिकैर्मन्त्रैदेवेशं विष्णुमर्चयन्ते तिद्वष्णोः परमं पदं गच्छेयुः.

तस्मादालये विधिना विष्णोर्नित्यार्चनामनाहितामीनाममिहोत्रसमादे-तचामिहोत्रफलन्दचादा[त्या]हितामीनामप्येतत् सर्वप्रायश्चित्तहेतुकं सर्वकामा-वाप्त्यर्थे च द्वितीयं भवति

इति श्रीवैखानसे काश्यपप्रोक्ते ज्ञानकाण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥ End:

वायव्यामि कूपतटाकानामीशान्यामङ्कणेऽभिमुखमार्योस्थानं पार्श्वे हेतुमुख्यागारं दक्षिणे अधिकारिनियुक्तान्तमाभेय्यां महानसम् एवं त्रिप्रा-कारयुतं सुदृढं परिकरूप्य तद्भिमुखमङ्गनावाटं प्राच्यान्तर्महानसं सर्व-तस्सैनिकान्तमिति ॥

## Colophon:

इति श्रीवैखानसे काश्यपप्रोक्ते ज्ञानकाण्डे अष्टादशोऽध्यायः ॥ वैश्यानां क्रयविक्रयागारं प्रत्यङ्मुखे दक्षिणे भोजनस्थानमन्यद्वैश्य-समं सर्वेषां नैपृत्यान्तैरिष्टभञ्चातकनिम्बकल्पितं स्तीगृहं

देवस्य दक्षिणे पार्धे दुर्गो सरस्वतीमुमामिन्द्रं शशिनं सूर्ये च संस्थाप्य त्रिकालं द्विकालमेककालं वार्चयेत् एते च पूजिता यस्य.

#### R. No. 1447.

Purchased in 1914-15 from M.R.Ry. Śinnannā Śāstrigal of Rāmēśvaram.

Palm-leaf.  $15\frac{1}{4}$  and  $16\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$  and  $1\frac{1}{4}$  inches. Foll. 85. Lines, 6 in a page. Nandināgarī. Good.

(a) अणुजयतीर्थविजयः. ANUJAYATİRTHAVIJAYAH.

Foll. 1a-7b.

A short eulogistic account of Jayatīrtha, a Mādhva Guru: by Vyāsatīrtha, a disciple of Jayatīrtha.

Complete.

## Beginning:

नत्वा कृष्णं तथा मध्वं जयतीर्थगुरूनि । वक्ष्ये श्रीमज्जयार्थाणां स्तोत्रं सर्वसमृद्धिदम् ॥ श्रीमानिन्द्रः सुधीमान् गिरिशमुखसुरैः प्रार्थ्यमानं सुशास्त्रं स्तोत्रं त्वेकाप्रबुच्चा वृष[म]तनुरभवच्छ्रीभदानन्दतीर्थात् । धृत्वा स्वच्छास्त्रभारं प्रतिदिनमशृणोद्वाच्यमानं सुशास्त्रं प्रान्तेऽसौ सूपविश्य द्विजगणसहितो ग्रन्थभारं द्धानः ॥

End:

चित्र श्रीमज्जयार्थैः कृतमिष विशदं विक्रमं को नु वक्ता किन्तु स्मृत्यर्थमरूपं गुरुभिरनुदिनं वर्णितं वर्णितं मे । तेन श्रीमध्वनाथो गुरुकुलतिलको माधवो मानसिद्धो भूयात् प्रीतस्समस्ता अपि गुरुगुरवः प्रीतियुक्ता भवन्तु ॥

Colophon:

इति श्रीमज्जयतीर्थपूज्यपाद्शिष्येण व्यासतीर्थयतिना रिचतः अ-णुजयतीर्थविजयः संपूर्णः ॥

The scribe adds -

दुर्मुखाट्दे भौमवारे आषाढे सितपक्षके । रेवत्यृक्षे च षष्ठचां तु जयतीर्थमुनेस्तथा ॥ स्तोत्रं भक्त्या विलिखितं कुप्पनामाभिधायिना । लेखनेन सदा चैव मध्वेशः प्रीयतां मम ॥

Foll. 8a-13a.

<sup>(</sup>b) दण्डतीर्थमहिमा. DANDATIRTHAMAHIMĀ.

Deals with the sacredness and religious importance of the holy collection of water known as Dandaurtha said to be found about three miles to the west of the Visnu shrine at Śrimuṣṇam in the South Arcot district.

Complete; said to occur as the seventy-first Adhyaya in the Śrīmuṣṇamāhātmya forming part of the Kāśīkhaṇḍa.

## Beginning:

## दक्ष उवाच-

देवदेव विरूपाक्ष करुणाकर शङ्कर । संसारभयभीतानां जनानां पापकारिणाम् ॥ स्विहते मुष्टदृष्टीनां भक्तानां विष्णुपादयोः । त्वं गुरुहिंतरुद्धन्धुर्मोक्षादिपुरुषार्थदः ॥ कथं तेषां गतिर्भूयात्तन्मे ब्रूहि महामते । इति तेनार्थितः शम्भुस्सन्तोषाकुरुमानसः ॥ व्याहर्तुकामो देवेशं नारायणमनामयम् ।

क्षेत्राणामुत्तमं क्षेत्रं श्रीमुण्णं पापनाशनम् ।
पूर्वाम्मोधेः पश्चिमे तु कावेर्या उत्तरे तटे ॥
वृद्धाचलात्पूर्वभागे गरुडायास्तु दक्षिणे ।
वर्तते तत्र तीर्थानि सन्ति पापहराणि वै ॥
तेषां तु महिमा लोके पुराणेषु च गीयते ।
विमानात् पश्चिमे भागे सार्धकोशविदूरतः ॥
तीर्थमस्ति महत्पुण्य चतिरूपं मरुत्कृतम् ।
दण्डतीर्थमिति ख्यातं स्नानाद्घनिवारकम् ॥

#### End:

तस्मात् पुण्यतमे तीर्थे स्नानं कुर्योत् प्रयत्ततः ॥ ऋषिस्तु भगवान् ब्रह्मा देवता भगवान् हरिः ।

तिष्टुप् छन्दस्तु विज्ञेयं बिळित्थेत्यादिका ऋचः ।।
जप्यादेवं तु विज्ञानं येनाधीस्सन्तिरिष्यासे ।
इत्येतत्कथितं विष्र गोप्याद्गोप्यतरं शुभम् ।।
वेणुतिर्थस्य माहात्म्यं पूर्णप्रज्ञसुनेस्तथा ।
शिष्यत्वात्तव वै प्रोक्तिमित्युक्त्वान्तदेधे शिवः ॥

## Colophon:

इति श्रीकाशीखण्डे तीर्थप्रशंसायां दक्षशङ्करसंवादे श्रीमुण्णमाहात्म्ये एकसप्ततितमोऽध्यायः॥

Fol. 13b contains a few stanzas of Dandatīrthamahiman as found in the Nāradapurāṇa.

# (c) मध्वाचार्यप्रशंसनम्.

MADHVÁCÁRYAPRAŚAMSANAM.

Foll. 14a-25a. Fol. 25b is left blank.

A eulogistic description of the birth and the leading incidents in the life of Anandatīrtha or Madhvācārya, who was considered to be an incarnation of Vāyu or the god of Wind. He was born as the son of Madhyagēha.

This is stated to have been taken from the ninth Adhyāya of the Śrīmuṣṇamāhātmya forming part of the Brahmāṇḍapurāṇa, from the Madhyabhāga of the same Purāṇa and from the 160th Adhyāya of the Uttarakāṇḍa of the Skāndapurāṇa.

Complete.

## Beginning:

श्रीदक्ष उवाच---

देवदेव महादेव उमाकान्त सदाशिव। अष्टाविशत्कली प्राप्ते नष्टधर्मा (में) जगत्रये॥ पाषण्डमयम्यिष्टं जगदेतचराचरम्। सच्छास्त्रश्रवणं नास्ति सम्यक् ज्ञानं तिरोहितम्॥ राक्षसाः कलिमाश्रित्य जाता विप्रकुले इति विज्ञाप्य देवेशं नम कृत्वाग्रतस्स्थितः ॥

## श्रीशङ्करः---

साधु साधु महाप्राज्ञ प्रश्नोऽयं धर्मवत्तरः। एवं धर्मा विनष्टास्स्युः सच्छास्त्राणि कलौ युगे ॥

## भगवान्--

अहं व्यासतनुभृत्वा तिष्ठामि बदिकाश्रमे ।
वायुस्तिच्छिष्यतां प्राप्य उद्धिर्प्यति सज्जनान् ॥
इति विज्ञाप्य देवांश्च वायुमाह्य चात्रवीत् ।
त्वं तु विप्रकुले भृत्वा यतिरूपेण सज्जनान् ॥
उद्धरस्व महाबाहो जित्वा मणिमदिदिकान् ।
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञान् सज्जनान् कुरु सुत्रतान् ॥
एतच्छ्रुत्वा हरेविक्यं स्वलोकं जिमरे सुराः।
वायुश्च भगवान् देवो माणिभद्रं समाविश्चत् ॥
वायुर्श्वश्चसंयुक्तो माणिभद्रोऽप्यजायत ।
मध्यगेहस्य भार्यायां द्वात्रिंशिष्ठक्षणैर्युतः ॥
जातमात्रात्ततो देवः प्रविवेश यथापुरम् ।
गर्भदुःखविवर्जस्तु वर्धयन् स बभृव ह ॥

निराकृत्य च पाषण्डं मिथ्यावादं महामितः ॥
तुष्यन्ति सुनयस्सर्वे भविष्यन्ति च निर्भयाः ।
कलौ तु पापभृथिष्ठे सज्ज्ञानं नश्यति द्ववम् ॥
इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीसुष्णमाहात्म्ये नवमे अध्याये ।

राजद्वारं समासाच कृत्वा दुःशास्त्रखण्डनम् । न्याकरिप्यति सच्छास्त्रं सगुणत्र**क्ष**वाचकम् ॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे मध्यभागे कृष्णमाहात्म्ये श्रीमदानन्दतीर्था-चार्यप्रशंसनम्.

#### End:

इत्येतद्धर्भमिखलं ज्ञात्वा सच्छास्नमुत्तमम् । श्रुत्वा पठेन्मध्वशास्त्रं विष्णूद्देकाय कथ्यते ॥

इत्येतद्धर्ममखिलं ज्ञात्वा श्रीमध्वशास्त्रगुणपरिप्रवाहे योऽवगाहित हरिं ध्यायन् नरस्स याति हरिचरणारविन्दम् ॥

## Colophon:

इति श्रीस्कान्दपुराणे उत्तरकाण्डे उमामहेश्वरसंवादे मध्वमतप्रशं-सनं नाम षष्ठिशततमोऽध्यायः॥

> \* \* \* \* द्वात्रिंश छक्षणैर्युक्तो गर्भदुः खविवर्जितः । स एवानन्दतथिंति भुवि ख्यातोऽस्विरुर्जिनैः॥

## इति च वाराहे।

The name of the scribe and the date of transcription are given thus:

दुर्मु खिसंवत्सरमाघशुद्धदशमीबुधवारिदनतायिन्रुकुप्पन्नसेवे.

## (d) तुलसीस्तवराजः.

TULASISTAVARĀJAH.

Foll. 26a-27b.

A eulogy on the plant Tulasī, which is conceived to be a goddess. The concluding stanzas describe the religious efficacy of the repetition of this eulogy.

Complete; said to form the 39th Adhyāya of the Vrddha-pādmapurāņa.

## Beginning:

नारायणः---

स्तवराजमतो वक्ष्ये तुल्रसीतोषकारणम् ! यस्याध्ययनमात्रेण सर्वमङ्गलभाग्मवेत् ॥ तुभ्यं नमो महादेवि लक्ष्मीप्रियसाखि क्षमे । सीते रुक्मिणि पद्मेति श्रीमन्तं मां विदेखि भो ॥ सरस्वति नमस्तुभ्यं खिन्नभक्ताभयपदे । शुभदे देहि मे लक्ष्मी देवैन्तपदाम्बुजे ॥

#### End:

दशसाहस्रजापेन साक्षात्रारायणो भवेत्। स्त्रिया जप्यं सुमाङ्गल्यं विशेषेणार्थसिद्धये ॥ या परस्तात् द्वादशाब्दात्पुरस्ताद्विंशतेरपि। स्त्री बाह्मणी पतिमती जपेत् कामार्थसिद्धये॥ उपवासदिने जप्तं सहस्रगुणितं मवेत्॥

## Colophon:

वृद्धपाद्मे तुलसीस्तवराजो नाम एकोनचत्वारिशोऽध्यायः॥

## (e) तुलसीकवचम्.

TULASĪKAVACAM.

Folf. 27b-29b.

Similar to the work described under No. 6329 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII.

Complete; stated to be found in the 40th Adhyāya of the Vrddhapādmapurāṇa.

## Beginning:

नारायणः---

कवचं तव वदयामि भवसङ्क्रमनाशनम् । यस्य जापेन सिध्यन्ति सर्वार्थानामयततः तुलसी पातु मे नित्यं शिरो वस्नं(वर्क्न)सनासिकम् । श्रोत्रे नेत्रे ललाटं च अक्रपोले निरन्तरम् ॥ श्रीसखी पातु मे कण्ठं भुजौ वक्षोजकक्षकम् ।

End:

यत्पृष्ठमासीद्भवता द्विजेन्द्र तदुक्तवानस्मि मनोज्ञबन्धम् । मास्म त्वमस्मत्कथितं कथार्थं विस्मर्तुमर्हस्यतिविस्मितार्थम् ॥

Colophon:

इति वृद्धपाद्मे तुलसीकवचं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः॥

(ƒ) तुलसीकवचम्.

TULASĪKAVACAM:

Foll. 29b--30a.

Same work as that described under No. 6329 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII, but with slight difference in the beginning and end and without Pūrvapīṭhikā.

Complete.

## Beginning:

ब्रह्माण्डपुराणे सुब्रह्मण्याय उपदेशं कृतम् ।

शङ्कर:---

तुलसीकवचमन्त्रस्य अहमेव ऋषिरस्मृतः ॥ अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं देवता तुलसी स्वयम् । तुलसी मे शिरः पातु फालं पङ्कजमालिनी ॥

End:

इतीदं परमं गुद्धं तुलस्याः कवचामृतम्। मर्त्यानाममृ(त)त्वाय भीतानाममृताय च मोक्षाय च मुमुक्षूणां श्रीकामानां श्रियै तद।

Colophon:

इति तुलसीकवचं संपूर्णम् ॥

(g) বুল্লমীপুরা. TULASĪPŪJĀ. Foll. 30a—33a, Same work as that described under No. 8315 of the D.C.S. MSS., Vol. XIII, but the additional stanzas and Pūrvapīṭnikā are given below.

Complete; stated to occur as the fifth Adhyāya of the Vāmana-purāņa.

## Beginning:

पार्वती---

रोप्यते केन विधिना तुलसी पूज्यते तथा।
तमाचक्ष्व ममेशान मय्यनुग्रहकारणात् ॥

\*
गायज्याष्टशतं जप्त्वा तुलसीमथ पूजयेत् ।
प्राङ्गुख उदङ्गुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ॥

#### End:

इदं तु तुलसीपूजास्तोत्रमाहात्म्यमेव च । लेखयेद्वा पठेद्वापि स गच्छेद्वष्णवं पदम् ॥

## Colophon:

इति श्रीवामनपुराणे तुलसीमाहात्म्ये पश्चमोऽध्यायः ॥

# (A) तुलस्य छोत्तरशतनामस्तोत्रम्.

TULASYAŞTÖTTARAŚATANĀMASTÖTRAM.

Foll. 33a-37b.

Similar to the work described under No. 9104 of the D.C.S. MSS., Vol. XVII.

Complete; said to be found in the 35th Adhyāya of the Padma-purāṇa.

## Beginning:

गौतमः--

अष्टोत्तरशतं नाम्नां तुलस्या ज्ञानसिद्धिदम् । प्रवक्ष्यामि महाबुद्धे येन विद्यामवाप्स्यति ॥ ऋषिस्तु भगवान् भर्गः तस्य मन्त्रस्य कीर्तितः । अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं ज्ञानार्थे विनियुज्यते ॥

त्रलसी श्रीसखी देवी देवपाला दिवस्सखी । धारिणी घरणी घात्री सावित्री सत्यसङ्गता ॥ कल्हारिणी च गौर्यङ्गा देवगीता यवीयसी ।

#### End:

सदानन्दा तु संहर्त्री पानीदान(१)मया वनात्। श्रुतिस्मृत्यात्मकत्वेन । निरुक्तमिद्मुत्तमम् ॥

इत्येवमुक्ता भगवान् पुनर्ययौ स्वमाश्रमं श्रीनिलयं महामुनिः। पुत्रोऽपि तस्याप्रतिरूपपौरुषः सदैव देवीं प्रचय(णतः) : समाप(भ)जत् ॥ १ ॥ Colophon:

इति श्रीपाद्मे पश्चित्रंशोऽध्यायः ॥

## (i) तुलसीस्तुतिः.

TULASĪSTUTIH.

Foll 37b-38a.

Similar to the work described under sub-division (d) ante.

Complete.

## Beginning:

राजा---

जगद्धाति नमस्तभ्यं लोकमात्रे नमो नमः । अणुभवाश्रया देवाः सृष्टिन्थित्यन्तकारिणः ॥ त्वन्मायाजृम्भणिमदं जगत् स्थावरजङ्गमम्। त्वत्पूजासक्तमनसां निकटे मुक्तपद्धतिः॥ त्वत्पादपूजायुक्तानां दुर्लभं किं सुरेश्वारे । यस्मै प्रसन्ना त्वं देवि संस्थाप्य जगतीतले ॥

### End:

तेन प्रीतो महाविष्णुः स्वयं पुत्रत्वमामुयात् । आगामिचैत्रमासे तु जातः पुत्रो भविष्यति ॥

# इति दत्वा वरं देवी क्षणादन्तर्हिता ययौ ॥

## Colophon:

## इति तुलसीस्तुतिः ॥

Foll. 38a to 39a contain a few stanzas on the Tulasī plant. Foll. 39b is left blank. Foll. 40—43 contain passages dealing with gifts to be made in the month of Kārtika.

## (j) ज्वरस्तोत्रम्.

#### JVARASTÕTRAM.

Foll. 44a-46b. Fol. 47 is left blank.

A eulogy on Kṛṣṇa said to have been made by Śiva's fever. The allusion is to the Puranic story of the havoc caused by the two kinds of fever emanating from Viṣṇu and Śiva repectively, and therefore known as Viṣṇu's fever and Śiva's fever and Lord Kṛṣṇa's overcoming the latter kind of fever.

This is different from what is contained in the Adhyāyas 122 and 123 of the printed copy of Harivamsa.

Complete.

## Beginning:

तमुवाच ज्वरो भूयः साक्षाद्विष्णुमपि स्वयम् । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिपुटस्ततः ॥

ज्वरः —

नमः कृष्णाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते ॥

अहमेको ज्वरो देव भविता प्राणिनां हरे। त्वल्रसादेन नान्यः स्याज्ज्वरस्त्विमिति वर्धन ॥ ततस्तुष्टो हृषीकेशः स्तोत्रेणानेन केशवः। प्रीतिमांश्राभवत्कृष्णो रौद्रं ज्वरमुवाच ह ॥ एक एव ज्वरो अस्तु भवानेव यथासुखम्। अन्तकाले मनुष्याणां मूयाद्वोगाय मामकः॥